# THE SAMNYASA UPANISHADS

# WITH THE COMMENTARY OF SRI UPANISHAD-BRAHMA-YOGIN

#### EDITED BY

MR. T. R. CHINTAMANI DIKSHIT, M.A. WITH THE ASSISTANCE OF THE PANDITS OF THE ADVAR LIBRARY

PUBLISHED FOR THE ADYAR LIBRARY

(THEOSOPHICAL SOCIETY)

1929

## अष्टोत्तरशतोपनिषत्सु

# संन्यास-उपनिषदः

श्री उपनिषद्धद्मयोगिविरचितव्याख्यायुताः

अडयार्—पुस्तकालयस्थैः पण्डितः सहकृतेन

टि. आर्. चिन्तामणिदीक्षितेन संपादिताः

> अडयार्-पुस्तकालयार्थे प्रकटीकृताश्च

> > 9838

ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासंप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः

DEDICATED TO
Brahma and the Rishis,
The Great Teachers
Who handed down Brahmavidya
through Generations

#### PREFACE

WITH this volume the Advar Library finishes the publication of the Minor Upanisads, 98 in number. with the commentary of Upanisadbrahmayogin, which was undertaken by my predecessor the late Pandit A. Mahadeva Sastri. He had published four volumes, and I now issue the fifth volume containing the Samnyāsopanişads. I have closely followed the plan of the previous volumes. The book was seen through the press by the Pandits of the Adyar Library, who have worked with my predecessor in the publication of the previous volumes, and also by the assistant librarian, Mr. T. R. Chintamani, M.A. The Library does not intend at present to issue the ten Major Upanisads with the commentary of Upanisadbrahmayogin. The Library contains about 75 Upanişads more, nearly all of them yet unpublished. The Library will very soon issue all these Minor Upanisads, along with any more that may be available from outside.

#### C. KUNHAN RAJA,

Hon. Director.

# अस्मिन् सम्पुटे अन्तर्गतानामुपनिषदां सूची

| संख्या | उपनिषन्न।                       | म       | ईशादिसंख्य  | ा <b>पुटसंख्या</b> |
|--------|---------------------------------|---------|-------------|--------------------|
| ۶.     | अवधूतोपनिषत् .                  |         | ७९          | 8                  |
| ٦.     | आरुण्युपनिषत् .                 |         | १६          | ९                  |
| ₹.     | कठरुद्रोपनिषत् .                | •       | ८३          | १७                 |
| 8.     | कुण्डिकोपनिषत् .                | •       | ७४          | २७                 |
| ٩.     | जाबालोपनिषत् .                  | •       | १३          | ३८                 |
| ξ.     | तुरीयातीतावधूतोपनिष             |         | ६ ४         | ५१                 |
| ٥.     | नारदपरिव्राजकोपनिष              | ξ.      | ४३          | ५ ५                |
| ۷.     | निर्वाणोपनिषत् .                | •       | 80          | १३४                |
| ۹.     | परब्रह्मोपनिषत् .               |         | <i>७८</i>   | १४९                |
| 80.    | परमहंसपरित्राजकोपनि             | नंषत् . | ६६          | १६१                |
| ११.    | परमहंसोपनिषत् .                 | •       | १९          | १७१                |
| १२.    | ब्रह्मोपनिषत् .                 | •       | 8 8         | १७७                |
| १३.    | भिक्षुकोपनिषत् .                |         | <b>န်</b> ဝ | १९०                |
| १8.    | मैत्रेय्युपनिषत् .              |         | २९          | १९३                |
| १५.    | याज्ञव <del>ल्क</del> ्योपनिषत् | •       | 6/3         | २१३                |
| १६.    | शाट्यायनीयोपनिषत्               | •       | ९९          | <b>२२२</b>         |
| १७.    | संन्यासोपनिषत् .                | •       | ६९          | २३६                |

# विषयसूचिका १. अवधूतोपनिषत्

| अवधूताजज्ञासा .                    | •    |              | • | •   | 8   |
|------------------------------------|------|--------------|---|-----|-----|
| अवधूतशब्दस्याक्षरार्थः             |      |              |   | •   | 8   |
| प्रधानगौणावधूतचर्या                |      | •            |   | -   | 7   |
| प्रियादिवृत्तेः पक्षित्वेन वर्णनम् |      |              | • |     | 2   |
| ज्ञानस्य फलम् .                    |      |              |   | , . | 3   |
| अवधूतचर्यानुऋमणम्                  |      |              |   |     | 3   |
| महाब्रतम् .                        | •    | •            |   |     | 8   |
| परमार्थसदुपदेशः .                  | •    |              |   |     | 8   |
| श्रवणादिविधानम् .                  |      | •            |   |     | ٩   |
| विद्याफलम् .                       | •    | •            | • |     | 9   |
| •                                  | ≀. आ | रुण्युपनिषत् |   |     |     |
| पारिब्राज्यलक्षणम् .               |      | •            |   | •   | ς   |
| संन्यस्यमानस्य कर्तत्र्यानि        |      | *            |   | *   | १०  |
| संन्यासमन्त्रिङ्गविध्यादि          |      |              |   |     | 82  |
| संन्यासिनामासनादिनियमा:            | •    |              |   |     | १३  |
| भिक्षानियमाः .                     | •    |              |   | •   | \$8 |
| भिक्षानिमित्तोपस्थानमन्त्रः        | •    | ,            |   |     | १४  |

| विद्यत्संन्यासाधिकारः                   |            |          | •   | - | १५        |
|-----------------------------------------|------------|----------|-----|---|-----------|
| उपसंहार: .                              |            |          | •   | • | १५        |
| 2                                       | 2F T F 2   | ोपनिष त् |     |   |           |
| ۲                                       | . क०एड     | विभागभत् |     |   |           |
| ब्रह्मविद्याध्ययनम् .                   |            | . •      |     |   | १७        |
| ब्रह्मविद्या <b>ङ्ग</b> संन्यासनिरूपणम् | •          |          | •   |   | १८        |
| संन्यासक्रमः .                          |            |          | •   |   | १९        |
| संन्यस्तस्य कर्तव्यानि                  |            |          | •   |   | २०        |
| ब्रह्मचर्यलक्षणम् .                     |            |          | •   |   | २१        |
| ब्रह्मचर्यस्य फलम् .                    |            |          |     |   | 28        |
| ब्रह्मभावापत्तेः ज्ञानायत्तता           |            |          |     |   | 38        |
| ब्रह्मज्ञानफलम् .                       |            |          |     |   | 22        |
| एकस्यैव निर्विशेषब्रह्मणः सप्तध         | ॥ भेदः     |          |     |   | २५        |
| विद्याफलम् .                            |            | •        | •   |   | २५        |
| 8                                       | . कणिडर    | कोपनिषत् | r   |   |           |
|                                         |            |          | •   |   |           |
| संन्यासपरिप्रहातपूर्व कर्तव्याना        | मनुक्रमणम  |          | •   | • | २७        |
| विदारस्यैव संन्यासाधिकारः               | •          | •        | •   |   | २९        |
| जन्मनिवृत्त्यर्थं संन्यासपरिग्रहः       | •          | •        |     |   | ३०        |
| संन्यस्तस्य न श्रोतस्मार्ताग्निसेव      | नम्        |          |     | • | 3 8       |
| अग्निसेवने प्रत्यवायः                   | •          |          | •   |   | ३१        |
| चित्तशुद्भयर्थे प्रणवादिमहावाक्य        | ।।नामावर्त | नम् .    |     |   | ३१        |
| दीक्षानियमा: .                          |            | *        | • ′ |   | ३२        |
| विश्वाधिष्ठानात्पञ्चभूतानां मेदः        |            |          |     |   | ३३        |
| यतेः स्वानुभवप्रकटनम्                   | •          | •        |     |   | 38        |
| योगाभ्यासेन ब्रह्मसाक्षात्कारः          |            |          |     |   | <b>48</b> |

| सविशेषज्ञानिनः क्रममुक्तिः .         |       |   |   | इ५ |
|--------------------------------------|-------|---|---|----|
| निर्विशेषब्रह्मज्ञानिनां मोक्षः      |       |   |   | ३६ |
| •                                    | •     |   |   |    |
| ५. जावालोप                           | निषत् |   |   |    |
| प्रथम: खण्ड:                         |       |   |   |    |
| अविमुक्तोपासनम .                     | •     |   |   | ३८ |
| द्वितीयः खण्डः                       |       |   |   |    |
| अविमुक्तस्वरूपजिज्ञासा .             |       |   |   | 80 |
| अविमुक्तोपल्रब्धिसाधनम्              |       |   |   | 80 |
| तृतीय: खण्डः                         |       |   |   |    |
| अविमुक्तज्ञानोपायः                   |       |   |   | ४२ |
| चतुर्थः खण्डः                        |       |   |   |    |
| सर्वेकर्मसंन्यासज्ञानजिज्ञासा        |       |   |   | ११ |
| आहिताग्निसंन्यासविधिः .              |       |   |   | 88 |
| निरग्निकसंन्यासविधिः                 | •     |   | • | ४९ |
| पञ्चम: खण्ड:                         |       |   |   |    |
| ब्राह्मणस्यैव संन्यासेऽधिकारः        |       |   |   | ४६ |
| संन्यासेऽधिकृतानां कर्तत्र्यनिरूपणम् |       |   |   | ४६ |
| षष्ठ: खण्ड:                          |       |   |   |    |
| पारमहंस्यपूगस्य सर्वोत्कृष्टता       |       | • |   | ४७ |
| साम्बरपरमहंसळक्षणम् •                |       | • |   | 86 |
| दिगम्बरपरमहंसलक्षणम् .               |       |   |   | 84 |

#### ६. तुरीयातीतावधृतोपनिषत् नुरीयातीतावधूतचर्या, निष्ठाच 99 ७. नारद्परिव्राजकोपनिषत् प्रथमोपदेश: नारदं प्रति शौनकादीनां प्रश्नः 99 विदेहमुक्तिलाभोपायोपदेशः ٩६ द्वितीयोपदेश: पारिबाज्यस्वरूपक्रमः 99 तृतीयोपदेशः संन्यासाधिकारी ६१ आतुरसंन्यासः ६२ आतुरसंन्यासविधिः ६२ देशान्तरस्थाहितांग्नः संन्यासविधिः . ६३ सतृष्णस्य संन्यासपरिप्रहे नरकप्राप्तिः ६३ वैतृष्ण्यमेव संन्यासपरिग्रहे हेतुः ६४ विद्वत्संन्यासः ६४ अवैधपरिप्रहे प्रत्यवायः ६६ परिवाजकानां धर्माः ६६ यतिचर्या तत्फळं च ६९ अजिह्वादीनां लक्षणम् 90 यतीनां वर्जनीयानि ७१ यतिभिरनुष्ठेयानि ७२ आश्रमानुसारेण पारिबाज्यम् ७२

| 19                          |            |             |   |   |            |
|-----------------------------|------------|-------------|---|---|------------|
| यतेरेव मुख्यब्राह्मण्यम्    |            | •           | • |   | ७४         |
| पारमहंस्यावधूताश्रमपरि      | रेप्रह:    | •           |   |   | ७५         |
| चतुर्थोपदेशः                |            |             |   |   |            |
| यतिधर्माणां तत्फळस्य        | चोपन्यास:  |             | _ |   | ७७         |
| <b>ऋ</b> मसंन्यासविधिनिरूपण |            | •           | • |   | ८२         |
| पञ्चमोपदेश:                 |            |             |   |   | •          |
| संन्यासप्रभेदा अनुष्ठान     | भेदाश्च    |             |   |   | ८७         |
| संन्यासचातुर्विध्यम्        | •          |             |   | • | د<br>در    |
| वैराग्यसंन्यासः             |            | •           |   |   | <u>د</u> د |
| ज्ञानसंन्यासः               |            |             |   |   | ८९         |
| ज्ञानवराग्यसंन्यासः         |            |             |   |   | ८९         |
| कर्मसंन्यासः                |            |             |   | • | ८९         |
| निमित्तानिमित्तभेदेन कर्म   | संन्यासस्य | द्वैविध्यम् |   | • | ९०         |
| कुटीचकादिभेदेन संन्या       | सः षड्डिधः |             |   |   | ९०         |
| कुटीचकलक्षणम्               |            |             |   |   | ९१         |
| बहूदकलक्षणम्                |            |             | • |   | ९१         |
| हंसलक्षणम् .                |            | •           |   |   | ९१         |
| परमहंसलक्षणम्               | •          |             |   |   | ९१         |
| तुरीयातीतळक्षणम्            | •          |             |   |   | ९२         |
| अवधूतलक्षणम्                |            | •           | • |   | ९२         |
| जीवत आतुरस्य ऋमसंन          | यासः       | •,          |   |   | ९२         |
| कुटीचकादीनां संन्यासि       |            |             |   |   | ९२         |
| परमहंसादित्रयाणां संन्य     |            |             |   |   | ९३         |
| कुटीचकादीनां भिक्षाविह      | ोष:        |             | • | • | ९३         |
| तेषां प्राप्यस्थानानि       |            | •           | • | • | ९४         |

|        | ब्रह्मानुसन्धानमेव कर्तव्यं, नान्यत् | •                |   |     | ९५  |
|--------|--------------------------------------|------------------|---|-----|-----|
|        | अननुसंघाने पातित्यम् .               |                  |   | •   | ९७  |
|        | तुरीयातीतानां भोजनादिकं अन्यदी       | <b>ये</b> च्छयैव |   |     | ९८  |
|        | ब्रह्मविद्वरिष्ठः .                  |                  |   | •   | ९८  |
|        | यतीनां भोजनादिनियमाः .               |                  |   |     | ९९  |
|        | यतेर्जितेन्द्रियत्वम् .              |                  |   |     | १०० |
|        | यतेः सर्वकर्मपरित्यागः .             |                  |   |     | 800 |
|        | यतेरसाधारणधर्माः .                   |                  | • |     | १०२ |
| षष्टोप | देश:                                 |                  |   |     |     |
|        | मोक्षोपायजिज्ञांसा .                 |                  |   |     | १०४ |
|        | विद्वदेहशरीरवर्णनादिकम् .            | •                |   |     | १०४ |
|        | तुर्यातीतत्वप्राप्त्युपाय: .         |                  |   |     | १०५ |
|        | तुर्यातीतस्वरूपम् .                  |                  |   |     | १०७ |
|        | असचयांत्यागः सचर्यानुष्ठानं च        |                  |   | . ' | 906 |
|        | विविदिषोः श्रवणादिनिधिः              | •                | • | •   | ११० |
| सप्तम  | ोपदेश:                               |                  |   |     |     |
|        | यतिनियमाः .                          |                  | • | •   | ११३ |
|        | कुटीचकादीनां स्नानादिनियमेषु विदे    | ोष:              | • | •   | ११५ |
| अष्टम  | ोपदेश:                               |                  |   |     |     |
|        | तारकस्वरूपजिज्ञासा .                 |                  |   |     | ११७ |
|        | अन्तःप्रणवादीनां खरूपकथनम्           | •                | • |     | १२० |
|        | विराट्प्रणवस्य षोडशमात्रात्मकत्वम    |                  |   |     | १२१ |
|        | परब्रह्मानुसन्धानम् .                | •                |   |     | १२३ |
|        | विश्वादीनां चातुर्विध्यम् .          | •                |   |     | १२४ |

| तुर्यावस्थायाश्चातुर्विध      | पम् .   |                      | • ,   | ,• | १२५          |
|-------------------------------|---------|----------------------|-------|----|--------------|
| तुर्यतुरीयो ब्रह्मप्रणवः      |         | •                    | •     |    | १२६          |
| नवमोपदेशः                     |         |                      |       |    |              |
| ब्रह्मस्वरूपवर्णनम्           |         |                      | . •   |    | १२७          |
| शास्त्रवेदनफलम्               |         |                      |       |    | १२९          |
| ब्रह्मप्राप्तिस्तद्वेतुश्च    | •       | •                    | •     | •  | <b>?</b> ? ? |
|                               | ८. निव  | र्गणोपनिषत्          |       |    |              |
| मुख्यावधूतलक्षणम् .           |         |                      |       |    | १३४          |
| गौणावधूत: तचर्या तत्फलं       | व .     | •                    | •     |    | १४६          |
| मुख्यावधूतोपायसंपत्तिः        | •       | •                    |       |    | 889          |
| अधिकारिनिरूपणम्               | •       |                      | •     | •  | 185          |
|                               | ९. परङ  | ा <b>द्योपनिष</b> त् |       |    | ,            |
| वरिष्ठा ब्रह्मविद्या .        |         |                      |       |    | १४९          |
| त्रिपाद्रह्मप्रापकोपायः       | •       | •                    |       |    | १५१          |
| अन्तर्बाह्यशिखादिलक्षणम्      | •       | •                    |       |    | १९४          |
| निर्विशेषब्रह्मखरूपम्         |         | •                    |       | •  | १५५          |
| कर्मणः चित्तशुद्धिप्रापकत्वम् |         |                      | • '   |    | १५५          |
| मुमुक्षुणा कर्तव्यानि .       | •       | •                    | •     | •  | १९८          |
| १०.                           | परमहंसप | रिव्राजको <b>प</b>   | निषत् |    |              |
| परिवाजकलक्षणजिज्ञासा          |         |                      |       |    | १६१          |
| अधिक।रिनिरूपणम्               |         |                      |       |    | १६२          |
| निरामयस्य संन्यासः            | •       |                      |       | •  | १६३          |
| α .                           |         |                      |       |    |              |

| ब्रह्मप्रणवस्वरूपजिज्ञासा             |      | •              |   | • | १६६            |
|---------------------------------------|------|----------------|---|---|----------------|
| अयज्ञोपवीतिनो ब्राह्मणत्वम्           | •    | •              | • | • | १६८            |
| 0.6                                   |      |                |   |   |                |
| ζ,                                    | ζ. 4 | रमहंसोपनिषत्   |   |   |                |
| परमहंसपरिव्राजकानां मार्गः            |      |                |   |   | १७१            |
| परमहंसपरिब्राजकानां स्थिति:           |      | • • •          | • | • | १७२            |
|                                       | १२.  | ब्रह्मोपनिषत्  |   |   |                |
| चतुष्पाद्रह्म .                       |      |                |   |   | १७७            |
| परस्य ब्रह्मणोऽक्षरत्वम्              |      | •              |   |   | १ ७ <u>९</u> . |
| निर्वाणस्यैकत्वम् .                   |      |                |   |   | 960            |
| त्रिवृत्सूत्रम .                      |      | •              |   |   | १८०            |
| नहिस्सूत्रम् .                        |      |                |   |   | १८१            |
| ब्रह्मसूत्रम् .                       |      | •              |   |   | १८१            |
| ज्ञानशिखादीनां मुख्यब्राह्मण्यलिङ्गता |      |                |   |   | १८३            |
| क्रियाङ्गसूत्रम्                      |      | •              |   |   | १८३            |
| निरुपचरितब्राह्मण्यम्                 |      | •              |   | • | \$28           |
| यज्ञोपवीतयाथातम्यम्                   |      |                |   |   | 858            |
| ब्रह्मीभूतो विद्वानेक एव              |      |                |   |   | १८५            |
| ब्रह्मात्युपायः .                     | •    | •              | • |   | १८६            |
|                                       | १३.  | भिक्षुकोपनिषत् |   |   |                |
| चतुर्विघा भिक्षव: .                   |      |                |   |   | १९०            |
| कुटीचकाः .                            |      | •              |   |   | १९०            |
| बहूदकाः .                             | •    | •              | • |   | . १९ <b>१</b>  |

| हसाः                        |                |                         |     |   | १९१ |
|-----------------------------|----------------|-------------------------|-----|---|-----|
| परमहंसाः .                  | •              |                         |     | • | १९१ |
|                             | १४. मैंबे      | य्युपनिषत्              |     |   |     |
| प्रथमोऽध्यायः               | 201 14         | 311114                  |     |   |     |
| संसारविरक्तस्यात्मि         | जज्ञासा        | •                       |     |   | १९३ |
| संसारनिर्वेदगाथा            |                |                         |     |   | १९३ |
| ब्रह्मणो याथातम्यप्रव       | कटनम्          | •                       | •   | • | १९५ |
| द्वितीयोऽध्यायः             |                |                         |     |   |     |
| मैत्रेयं प्रति महादेव       | स्योपदेशः      |                         |     |   | १९९ |
| शौचविधानम्                  |                |                         | •   |   | २०० |
| चित्तशुद्धिः .              |                | •                       |     |   | २०१ |
| अहङ्कारादित्यागः            | •              | •                       |     |   | २०१ |
| कर्मत्यागः .                |                |                         | •   |   | २०२ |
| मुख्यसंन्यासः               |                |                         |     |   | २०२ |
| संन्यासाधिकारी              |                |                         |     |   | २०३ |
| मुक्तिं प्रति साधना         | <b>न्तराणि</b> |                         | •   |   | २०३ |
| अनुभवः .                    | w              |                         |     | • | २०३ |
| परमरहस्योपदेशः              |                |                         |     |   | २०४ |
| विदेहमुक्तस्य स्थि          | ाति: .         |                         | •   | • | २०५ |
| तृतीयोऽध्याय:               |                |                         |     |   |     |
| मत्रेयस्य खानुभवा           | प्रकटनम्       |                         |     |   | २०६ |
|                             | १५. याज्ञ      | <sub>वल्क्योपनिष्</sub> | ात् |   |     |
| सर्वकर्मसंन्यासज्ञानजिज्ञास |                |                         |     |   | २१३ |

| आहिताग्निसंन्यासविधिः              |                   | २१३ |
|------------------------------------|-------------------|-----|
| निर <b>ग्निकसंन्या</b> सविधिः      | •                 | २१४ |
| ब्राह्मणस्यैव संन्यासेऽधिकारः      | •                 | २१४ |
| संन्यासेऽनधिकृतानां कर्तव्यनिर     | द्रपणम्           | २१४ |
| पारमहंस्यपूगस्य सर्वोत्कृष्टता     |                   | २१५ |
| साम्बरपरमहंसलक्षणम्                | •                 | २१५ |
| दिगम्बरपरमहंसलक्षणम्               | •                 | २१५ |
| परित्राजिनः परमेश्वरत्वम्          |                   | ५१६ |
| स्त्र्यादीनां कुत्सनम्             | •                 | २१७ |
| सद्यतिः .                          | •                 | २१९ |
| 0.0                                |                   |     |
| १६.                                | शाट्यायनीयोपनिषत् |     |
| मनसो बन्धमोक्षहेतुत्वम्            |                   | २२२ |
| साधनचतुष्टयसंपत्तिः                |                   | २२३ |
| कुटीचकघर्माः .                     |                   | २२४ |
| संन्यासिनां चातुर्विध्यं धर्मश्च   |                   | २२५ |
| कुटीचकानां जपयज्ञादि               |                   | २२६ |
| योगयज्ञादियज्ञचतुष्टयम्            |                   | २२७ |
| परिव्राजंकैः कर्तव्यनिरूपणम्       |                   | २२८ |
| वासस्थाने नियमः .                  |                   | २२९ |
| आत्मज्ञानवतः स्थितिः               |                   | २३० |
| आरूढपातित्ये प्रत्यवायः            |                   | २३१ |
| विष्णुलि <b>ङ्ग</b> द्धयानुवर्तनम् |                   | २३३ |
| 98                                 | . संन्यासोपनिषत्  |     |
| प्रथमोऽध्यायः                      | · A MANAG         |     |

संन्यासविधिः

#### द्वितीयोऽध्यायः

| संन्यासाधिकारी                                         | २३९                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| पतितल्रक्षणम्                                          | २३०                 |
| संन्यासानधिकारिण:                                      | .२३९                |
| संन्यासस्वीकारप्रकारः                                  | २४०                 |
| संन्यस्तपुरुषस्तवः                                     | २४०                 |
| दण्डपरिग्रह:                                           | २४१                 |
| दण्डलक्षणम्                                            | २४१                 |
| कमण्डलुपरिग्रहः                                        | २४१                 |
| संन्यासिनां चातुर्विध्यम्                              | <b>२</b> ४ <b>२</b> |
| वैराग्यसंन्यासी                                        | २४२                 |
| <b>ज्ञानसं</b> न्यासी                                  | २४२                 |
| ज्ञानवैराग्यसंन्यासी                                   | २४३                 |
| क्रमसंन्यासी.                                          | २४३                 |
| षड्विधसंन्यास:                                         | २४३                 |
| कुटीचकः -                                              | २४३                 |
| बहूदक: -                                               | २४३                 |
| हंसः -                                                 | २४३                 |
| परमहंस: .                                              | 788                 |
| तुरीयातीत: -                                           | 788                 |
| अवधूतः .                                               | 788                 |
| प्रसम्बद्धीक्यभावना                                    | २४४                 |
| चितिशक्तिः तत्स्तुतिश्च                                | २४६                 |
| अभेदानुभवः                                             | 786                 |
| आतुरसंन्यासः संन्यासिनां प्राप्यस्थानानि च             | २५१                 |
| संन्यासिभिः स्वरूपानुसन्धानं विना नान्यत्किमपि कार्यम् | २५२                 |
|                                                        |                     |

| तेषां चया    | दिकम्   | •           |            |   | २५३ |
|--------------|---------|-------------|------------|---|-----|
| यतीनां व     | ज्यांनि |             | •          |   | २५६ |
| षड्यतिपार    | तकानि ; | पातित्ये दो | विनरूपणं च | • | २५६ |
| नामघेयपदसूची |         |             |            |   | २६१ |
| विशेषपदसूची  |         |             |            |   | २६३ |

# अवधृतोपनिषत्

## सह नाववतु—इति शान्तिः

अवधूतजिज्ञासा

अथ ह साङ्कृतिर्भगवन्तमवधूतं दत्तात्रेयं परिसमेत्य पप्रच्छ । भगवन कोऽवधूतस्तस्य का स्थितिः किं छक्ष्म किं संसरणमिति । तं होवाच भगवो दत्तात्रेयः परमकारुणिकः ॥ १ ॥

> गोणमुख्यावधूताल्टिहृदयाम्बुजवर्ति यत् । तत्त्रेपदब्रह्मतत्त्वं स्वमात्रमवक्षिण्यते ॥

इह खलु कृष्णयञ्जेवंदप्रविभक्तेयं अवधूतोपनिषत् अवधूतचर्याप्रकटनव्यप्रा निष्प्रतियोगिक ब्रह्ममात्रपर्यवसन्ना विजृम्भते । अस्याः संक्षेपतो विवरणमारभ्यते । साङ्कृतिदत्तात्रेयप्रश्नप्रतिवचनरूपेयमाख्यायिका विद्यास्तुत्यर्था । आख्यायिकाम-वतारयति—अथेति । किमिति—भगविन्निति । साङ्कृतिप्रश्लोत्तरं भगवानाह— तिमिति । भगव इत्यत्र भव इति पाठस्वीकारे, भवतीति भवो भगवान् इति व्युत्पत्तिः ॥ १॥

अवधूतशब्दस्याक्षरार्थः

अक्षरत्वाद्धरेण्यत्वाद्धृतसंसारबन्धनात् । तत्त्वमस्यादिस्रक्ष्यत्वादवधृत इतीर्थते ॥ २ ॥

#### अवधूतोपनिषत्

#### अवधूत इत्यक्षरार्थमाह—अक्षर इति ॥ २ ॥

#### गौणावधूतचर्या

यो विलङ्घचाश्रमान्वर्णानात्मन्येव स्थितः सदा । अतिवर्णाश्रमी योगी अवधूतः स कथ्यते ॥ ३ ॥

मुख्यावधूतः परमात्मेत्युक्त्वा स्वातिरिक्तनिवृत्तिप्रधानगौणावधूतचर्यामा-ह—य इति ॥ ३ ॥

प्रियादिवृत्तेः पक्षित्वेन वर्णनम्

तस्य प्रियं शिरः कृत्वा मोदो दक्षिणपक्षकः ।
प्रमोद उत्तरः पक्ष आनन्दो गोष्पदायते ।। ४ ॥
गोवालसदशं शीर्षे नापि मध्ये न चाष्यधः ।
ब्रह्म प्रन्छं प्रतिष्ठेति प्रच्छाकारेण कारयेत ।

एवं चतुष्पदं कृत्वा ते यान्ति परमां गतिम् ॥ ९ ॥

तित्रयादिवृतिं पिक्षित्वेन वर्णयति—तस्येति । योऽवधूत इति ख्यातस्तस्य साधनसम्पत्तिजं प्रियं हर्षं शिरः कृत्वा समाहितावस्यायां यो हर्षः स मोदो दिक्षणपक्षत्वेन चिन्त्यः । अखण्डाकारवृत्तिजः प्रमोद उत्तरपक्षत्वेन ध्येयः । निर्विकल्पसमाधिजो यः आनन्दः स आत्मा; स एव गोष्पदायते प्रियमोदप्रमोदानन्द- रूपेण चतुर्धा भिद्यते ॥ तत्र शीर्षे साधनसंपत्तिज्ञहर्षे स्वात्मजुद्धि न कुर्यात् । न चाण्यधः दिक्षणोत्तरपक्षोपमे समाहितचित्ताखण्डाकारवृत्तिरूपे मोदे प्रमोदे च स्वात्मजुद्धि न कुर्यात् । तथा मध्येऽपि निर्विकल्पकसमाधिजानन्दे स्वात्मधियं स्रपेत् । तथा चेदात्मधीः कुत्र कार्येत्यत्र यद्गोवाखसदृशं किचिद्वशिष्टं

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ङ, उ १. गोष्पदाकृतिः

तद्भसपुच्छं प्रतिष्ठेति पुच्छाकारेण कारयेत् । यत्प्रयाद्यवयवकलपनाधिकरणं तद्भतहेयांशापाये यदवशिष्यते तिन्नरिधकरणं निष्प्रतियोगिकब्रह्ममात्रं स्वावशेषिया ध्यायेदित्यर्थः । एवमेकं चतुर्धा विभज्य पुनस्तदागेपापवादाधिकरणं निरिधकरणं ब्रह्म स्वमात्रमिति ये जानन्ति ते तज्ज्ञानसमकालं तन्मात्रावशेषलक्षणां परमां गिनं विदेहमुक्ति यान्ति विदेहमुक्ता भवन्तीत्यर्थः ॥ ४, ५ ॥

#### ज्ञानस्य उत्कर्षः

## न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः ॥ ६॥

कर्मोदिभिरिप केवल्यमाप्तुं शक्यते किं ज्ञानेनेत्यत आह—नेति। ''कर्मणा बद्धयते जन्तुः किं प्रजया करिष्यामः'' ''मा गृधः कस्य चिद्धनम् '' इति च श्रुत्यनुरोधेन ब्रह्मातिरेकेणापह्योतस्यैः कर्मप्रजाधनैः केऽप्यमृतत्वं नानशुः। किन्त्वेतत्सर्वयागेन ब्रह्मातिरिक्तं नेति इति स्वातिरिक्तसामान्यसंन्यासेन सम्यङ्का-नात्मना अमृतक्त्वं विदेहकैवल्यमानशुः प्राप्नुयुरित्यर्थः॥ ६॥

#### अवध्रुतचर्यानुक्रमणम्

स्वैरं स्वैरिविहरणं तत्संसरणम् । साम्बरा वा दिगम्बरा वा । न तेषां धर्मीधर्मौ न मेध्यामेध्यो । सदा सांग्रहण्येष्टचाश्चमेध-मन्तर्यागं यजते । स महामखो महायोगः ॥ ७ ॥

अवधूतचर्यामनुक्रामित—स्वैरिमिति । श्रुतिस्मृतिशिष्टाचाराविगेधेन स्व-च्छन्दं स्वैरं स्वैरिवहरणं तत्संसरणं यदच्छ्यागतिभक्षादिदेहधारणमात्रोपयोगि-पिरम्रहपूर्वकं स्वाञ्चछोकोन्मादनप्रवृत्तिनिरासकं तत्संसरणमटनिमर्थ्यः । केचन अव-धूतिचत्तमळाः सन्तः साम्बरा वा दिगम्बरा वा भवन्ति । न तेषां धर्माधर्मौ विद्येते, प्रवृत्तिनिवृत्तिहेतुस्वाञ्चानवैरुत्यात् । तथा तद्दष्ट्या न मेध्यामेध्यौ भवतः केवळब्रह्ममात्रदृष्टित्वात् । तादद्याः किं करोतीत्यत्राह—सदेति । ब्रह्मैव सर्वं ब्रह्माति- रिक्तं न किंचिदस्ति इति यया सम्यग्ज्ञानवृत्त्या गृह्यते सा संग्रहणी, सैव सांग्रहणी। तया सांग्रहण्येष्ट्रया जुष्टं श्वः परश्वो वा स्वातिरिक्तपशुमेधनं विश्वसनमपह्नवं कर्तव्यं इत्यत्र यद्विल्यनासहं तदेवाश्वमेधमन्तर्यागं विद्वान् यजते सदा सर्वापह्नवसिद्धं ब्रह्म निष्प्रतियोगिकस्वमात्रमिति तन्मात्रतया अवतिष्ठते ॥ ७॥

#### महावतम्

कृतस्त्रमेतिचित्रं कर्म स्वैरं न विगायेत्। तन्महाव्रतम्। न स मूढविछिप्यते॥ ८॥

> यथा रिवः सर्वरसान्त्रभुङ्के हुताशनश्चापि हि सर्वभक्षः । तथैव योगी विषयान्त्रभुङ्के न लिप्यते पुण्यपापश्च शुद्धः॥९॥ आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् । तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्तोति न कामकामी ॥

स एव कृत्स्नमेतिचित्रं कर्म अहमेतादृश इति येन केनापि स्वेरं स्वच्छन्द-शीछं जात्विप न विगायेत् इति यत् नत् महान्नतम् । यदि कदाचित् बहिष्ट-प्राण्यदृष्टानुरोधेन स्वशीछं विगायेत्तदाऽयं न स मूहविष्ठिण्यते । तदेव सदृष्टान्तं प्रपञ्चयति—यथेति ॥ युगपत्सर्वकामाशनेऽपि न वर्धते न हीयते स्वयं अविकृतः सन् स्वातिरिक्तशान्ति भजतीत्याह—आपूर्यमाणिमिति । अपरिच्छिन्नविषयसेवया योगी मुच्यते न तथा कामी परिच्छिन्नविषयसेवयापि हीयते इत्यर्थः ॥ ८–१०॥

### परमार्थसङ्गदेश:

न निरोधो न चोत्पत्तिर्बद्धो न हि न साधकः। न मुमुश्चर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ ११ ॥ ऐहिकामुष्मिकवातसिद्धचे मुक्तेश्च सिद्धये। बहुद्वरूपं पुरा स्यान्मे तत्सर्वमधुना कृतम् ॥ १२ ॥ तदेव कृतकृत्यत्वं प्रतियोगिपुरःसरम् ।
दुःस्विनोऽज्ञाः संसरन्तु कामं प्रत्राद्यपेक्षया ॥ १३ ॥
परमानन्दपूर्णोऽहं संसरामि किमिच्छ्या ।
अन्ततिष्ठन्तु कर्माणि परलोकिययासवः ॥ १४ ॥
सर्वलोकात्मकः कस्मादनुतिष्ठामि किं कथम् ।
व्याचक्षतां ते शास्त्राणि वेदानध्यापयन्तु वा ॥ १५ ॥
येऽत्राधिकारिणो मे तु नाधिकारोऽक्रियत्वतः ।
निद्राभिक्षे स्नानशौचे नेच्छामि न करोमि च ॥ १६ ॥
द्रष्टारश्चेत्कल्पयन्तु किं मे स्यादन्यकल्पनात् ।
गुञ्जापुञ्जादि दह्येत नान्यारोपितविद्वना ।
नान्यारोपितसंसारधर्मानेवमहं भजे ॥ १७ ॥

यत् परमार्थसत् तदुपदिशति—नेति । निष्प्रतियोगिकब्रह्ममात्रे स्वाति-रिक्तप्रपञ्चोत्पत्तिप्रल्यादिकं कुतः संभवति ब्रह्म निष्प्रतियोगिकमवशिष्यते इत्यर्थः ॥ एवं दत्तात्रेयमुखतः परमार्थतत्त्वं स्वावशेषियावगम्य तदनुङ्गया तिन्नष्ठो भूत्वा स्वाङ्गलोकानुकम्पया सर्ववेदान्तिसिद्धान्तः प्रकटियतव्य इति स्वानुभवं स्वधन्यतां च प्रकाशयामासेत्याह—ऐहिकेति॥ तव कृतार्थत्वेन संसारानुवर्तने का ह।निरित्यत्र— दुःखिन इति॥ तथापि यरिकचित् कर्म त्वया अनुष्ठेयं इत्यत्र—अनुतिष्ठन्तिविति॥ किं च—व्याचक्षतामिति॥ ११-१७॥

#### श्रदणादिविधानम्

शृण्वन्त्वज्ञाततत्त्वास्ते जानन्कस्माच्छृणोस्यहम् । मन्यन्तां संशयापन्ना न मन्येऽहमसंशयः ॥ १८ ॥

#### **अवधूतोपनिषत्**

विपर्यस्तो निदिध्यासे कि ध्यानमविपर्यये । देहात्मत्वविपर्यासं न कदाचिद्धजाम्यहम् ॥ १९ ॥ अहं मनुष्य इत्यादिव्यवहारो विनाप्यमुम् । विपर्यासं चिराभ्यस्तवासनातोऽवकलपते ॥ २० ॥ आरब्धकर्मणि क्षीणे व्यवहारो निवर्तते । कर्मक्षये त्वसौ नैव शाम्येद्धचानसहस्रतः ॥ २१ ॥ विरलत्वं व्यवहृतेरिष्टं चेद्धचानमस्त ते । अबाधिकां व्यवहृतिं पश्यन्ध्यायाम्यहं कृतः ॥ २२ । विक्षेपो नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततो मम । विक्षेपो वा समाधिर्वा मनसः स्याद्विकारिण: ॥ २३ । नित्यानुभवरूपस्य को मेऽत्रानुभवः पृथक । कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव नित्यशः ॥ २४ ॥ व्यवहारो छौकिको वा शास्त्रीयो वान्यथापि वा । ममाकर्तुरलेपस्य यथारब्धं प्रवर्तताम् ॥ २५ ॥ अथवा कृतकृत्योऽपि लोकानुग्रहकाम्यया । शास्त्रीयेणैव मार्गेण वर्तेऽहं मम का क्षतिः ॥ २६॥ देवार्चनस्नानशौचभिक्षादौ वर्ततां वपुः। तारं जपतु वाक्तद्वत्पठत्वाम्नायमस्तकम् ॥ २७ ॥ विष्णुं ध्यायतु धीर्यद्वा ब्रह्मानन्दे विलीयताम् । साक्ष्यहं किञ्चिदप्यत्र न कर्वे नापि कारये ॥ २८ ॥

कृतकृत्यतया तृप्तः प्राप्यप्राप्ततया पुनः । तप्यन्नेवं स्वमनसा मन्यतेऽसौ निरन्तरम् ॥ २९ ॥ धन्योऽहं धन्योऽहं नित्यं स्वात्मानमञ्जसा वेदि। धन्योऽहं धन्योऽहं ब्रह्मानन्दो विभाति मे स्पष्टम ॥ ३० ॥ धनयोऽहं धनयोऽहं दःखं सांसारिकं न वीक्षेऽद्य। धन्योऽहं धन्योऽहं स्वस्याज्ञानं पलायितं कापि ॥ ३१ ॥ धन्योऽहं धन्योऽहं कर्तव्यं मे न विद्यते किञ्चित । धन्योऽहं धन्योऽहं प्राप्तव्यं सर्वमद्य संपन्नम् ॥ ३२ ॥ 🕯 धन्योऽहं धन्योऽहं तृप्तेमें कोपमा भवेछोके । धन्योऽहं धन्योऽहं धन्यो धन्यः पुनः पुनर्धन्यः ॥ ३३ ॥ अहो पुण्यमहो पुण्यं फलितं फलितं दृदम् । अस्य पुण्यस्य संपत्तेरहो वयमहो वयम् ॥ ३४॥ अहो ज्ञानमहो ज्ञानमहो सुखमहो सुखम् । अहो शास्त्रमहो शास्त्रमहो गुरुरहो गुरु: ॥ ३५ ॥

श्रवणाद्यकर्त्तव्यतामप्याह—शृण्वन्तिवति । कथं वर्तसे इस्पत्र—देवाचिनेति ॥ किमिति—धन्योऽहमिति ॥ पालयितं पलायितमिति पक्षद्वयम् ॥ स्वानुभवं प्रकटयित्वा साङ्कृतिर्भगवतानुज्ञातो भगवन्तं हृदये कृत्वा यथासुखं विचचारेत्यर्थ: ॥ १८–३९॥

#### विद्यापठनानुसन्धानफलम्

य इदमधीते सोऽपि कृतकृत्यो भवति । सुरापानात्पूतो भवति । स्वर्णस्तेयात्पूतो भवति । ब्रह्मह्त्यात्पूतो भवति । कृत्याकृत्यात्पृतो भवति । एवं विदित्वा स्वेच्छाचारपरो भूयात् । ओं सत्यम् । इत्युपनिषत् ॥ ३६ ॥

प्रन्थतोऽर्थतश्चेतिद्वद्यापठनानुसन्धानफलमाह—य इति । यथावत् एवं विदित्वेति । लोकोन्मादनिरासकोऽयमस्य स्वेच्छाचारः तस्यापि प्राप्य-दृष्टायत्तत्वात् वस्तुतो न ह्यस्य प्रवृत्तिः निवृत्तिर्वास्ति ब्रह्मनिष्ठस्य निष्प्रतियोगिक-ब्रह्ममात्रपर्यवसन्नत्वात् ब्रह्मेवायिष्टर्यः । इत्युपनिषच्छब्दः अवधूतोपनिषत्परिसमाह्यर्थः ॥ ३६ ॥

> श्रीवासुदेवेन्द्रशिष्योपनिषद्रस्रयोगिना । अवधूतोपनिषदो व्याख्यानं लिखितं लघु । अवधूतोपनिषद: पञ्चाशद्रप्रन्थसंयुता ॥

इति श्रीमदीशायष्टोत्तरशतोपनिषच्छास्त्रित्ररणे एकोनाशीतिसंख्या-पूरकमवधृतोपनिषद्वित्ररणं सम्पूर्णम्

# आरुण्युपनिषत्

## आप्यायन्तु—इति शान्तिः

#### पारिवाज्यलक्षणम्

आरुणिः प्राजापत्यः प्रजापतेलींकं जगाम । तं गत्वोवाच । केन भगवन्कर्माण्यशेषतो विस्रजानीति । तं होवाच प्रजापतिः । तव पुत्रान्धातॄन्बन्ध्वादीञ्छिखां यज्ञोपवीतं यागं सूत्रं स्वाध्यायं च भूलोकसुवर्लोकस्वर्लोकमहर्लोकजनोलोकतपोलोकसत्यलोकं च अतल-वितलसुतलपातालरसातलतलातलमहातलब्रह्माण्डं च विस्नेत् । दण्डमाच्छादनं कौपीनं च परिग्रहेत् शेषं विस्नेत् । इति ॥ १ ॥

> आरुणिकाख्योपनिषत्ख्यातसंन्यासिनोऽमळा: । यत्प्रबोधाद्यान्ति मुक्तिं तद्रामब्रह्म में गतिः ॥

इह खल्वारुणिकोपनिषदः सामवेदप्रविभक्तत्वेन केनछान्दोग्ययोः विख्यातो-पोद्वातप्रकरणमत्रापि स्मर्तव्यम् । आरुणिप्रजापतिप्रश्नप्रतिवचनरूपेयमाख्यायिका विद्यास्तुत्यर्था । आरुणिः प्रजापति पारिबाज्यलक्षणं पृच्ळतीत्याह—आरुणिरिति । अरुणस्यापत्यमारुणिः प्रजापतिशिष्यः प्राजापत्यः प्रजानां पालयितुः प्रजापतेलेंकं जगाम गतवान् । तत्रापि तं प्रजापतिं गत्वा विनयेनोपसङ्गस्योवाच । किमिति—हे भगवन् प्रजापते केनोपायेन अहं सर्वकर्माण्यशेषतो विसृजानि निःशेषं त्यजेयं इत्यारुणिना पृष्टः प्रजापतिः एवसुवाचेत्याह—तिमिति । य एवं पृष्टः कर्माण्यशेषतो विसृजानीति तं प्रजापतिहोंवाच किल । किमिति—तव पुत्रभातृश्वशुरस्यालादिबन्धु-जनान् शिखां यज्ञोपवीतं यागं तदुपलक्षितसर्वकर्म स्वसूत्रगोत्रादिकं स्वाध्यायं स्वशाखादिवेदांश्च भूलोकादिमहातलान्तलोकविशिष्टं ब्रह्माण्डं च स्वातिरिक्तिधिया विसृजेत् । चकारात स्वेन त्याजनीयपुत्रादिब्रह्माण्डान्तं स्वोपभोगतया अस्ति नास्तीति विश्रममपि संत्यजेदिति द्योत्यते । लोकोन्मादप्रवृत्तिनिरसनाय स्वोपभोगार्थं वा दण्डं आच्छादनं कौपीनं परिप्रहेत् । तदितरत् ययत् प्राह्मत्वेन मन्यते लोकः तच्छेपमशेषं विसृजेत् । आवृत्त्या ययत् त्यकं स्वातिरिक्तिधिया तत्तत् स्वभेऽपि न परिप्रहेत् इति द्योत्यते ॥ १ ॥

#### संन्यस्यमानस्य कर्तव्यानि

गृहस्थो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो वा अलौकिकाग्नीनुद्राग्नौ समा-रोपयेत् । गायत्रीं च स्ववाच्यग्नौ समारोपयेत् । उपवीतं भूमावप्सु वा विस्रजेत् । कुटीचको ब्रह्मचारी कुटुम्बं विस्रजेत् । पात्रं विस्रजेत् । पवित्रं विस्रजेत् । दण्डाँह्लोकाग्नीन् विस्रजेत् इति होवाच । अत उध्वीममन्त्रवदाचरेत् । उध्वीगमनं विस्रजेत् । औषधवद्शान-माचरेत् । त्रिसंध्यां स्नानमाचरेत् । संधि समाधावात्मन्याचरेत् । सर्वेषु <sup>2</sup>वेदेव्वारणमावर्तयेदुपनिषद्मावर्तयेदुपनिषद्मावर्तयेत् । खल्वहं ब्रह्मसूत्रं, सूचनात् सूत्रं, ब्रह्मसूत्रमहमेवं विद्यात् । त्रिवृतसूत्रं त्यजेद्विद्वान्य एवं वेद ॥ २ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> उ १. ' औषधवदशनमाचरेत् ' इति नास्ति.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> उ १, 'वेदेव्वावरण-'

" कौपीनयुगळं कन्था दण्ड एक: परिग्रह: । यते: परमहंसस्य नाधिकं तु विधीयते ॥"

इत्यादिश्रुतेः यदि परित्रजनाधिकारी गृहस्थो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो वा भवतु तदा ते स्वस्वाश्रमोचिताछौकिकाग्नीन् उदराग्नौ समारोपयेन् स्वस्वाग्निमात्म-समारोपणं कुर्यात्। ब्राह्मण्याधागं वेदमातरं गायत्रीं च स्ववाच्यग्नौ समारोपयेन्। चशब्दः ब्रह्मचर्याधाश्रमे यावन्तो मन्त्रा गृहीताः तानपि त्यजेदिति विध्यर्थः। यज्ञोपवीतं "यज्ञोपवीतं बहिर्न निवसेत्" इति मन्त्रेण भूमौ वा अप्सु वा विसृजेन्। यदि कश्चित् कुटीचको ब्रह्मचारी पारमहंस्याश्रममारोहुमिच्छिति तदा कुटुम्बप्रदेशं विसृजेन्। पुरा परिगृहीतजल्पात्रपवित्रत्रिदण्डलोकाग्निरूढमूला-ध्यवसायानपि विसृजेदिति होवाच प्रजापतिः। यदैवं सर्व परित्यजति तदा तत उद्यवसायानपि विसृजेदिति होवाच प्रजापतिः। यदैवं सर्व परित्यजति तदा तत उद्यवसायानपि विसृजेदिति होवाच प्रजापतिः। विद्यपरीतोऽमन्त्रवान् निःसंकल्पवता मनसा स्वाश्रमोचितकर्म आचरेन्। उर्ध्वगमनं मनोराज्यं विसृजेत्। व्रिसन्ध्यां प्रात्मध्याह्रसायाहेषु यथाशक्ति स्नानमाचरेन्। "जीवात्मपरमात्मनोरेकत्वज्ञानेन तयोर्भदं एवं विभग्नः सा सन्ध्या" इति,

''नोदंकजीयते सन्ध्या न मन्त्रोच्चारणेन तु । सन्धौ जीवात्मनोरीक्यं सा सन्ध्या सद्विरीर्यते ॥ ''

इति च श्रुतिस्मृत्यनुरोधेन समाधावात्मन्यन्तःकरणे प्रत्यक्परिचतोः सन्धि-मैक्यमाचरेत । न कदापि तयोर्भेदबुद्धि कुर्यात् । सर्वेषु वेदेषु विद्यमानमारणं सा-वित्रमावर्तयेत्। यद्वा तेनास्माकं किमिति ? उपनिषदमावर्तयेदुपनिषदमावर्तयेदिति वीप्सया तदावर्तनं तदर्थविचारं विना क्षणमात्रमपि न स्थेयिपिति द्योत्यते । सर्वोप-निषदर्थब्रह्मसूत्रमहमेव खळु ब्रह्म । सूत्रार्थ श्रुतिः स्वयमेवाह । सर्वेषु वेदेषु निष्प्रति-योगिकतया ब्रह्ममात्रस्येव सूचनात् यत् सूत्रं तदेव ब्रह्मसूत्रमहमेवेति विद्याद्यप्वं वेद । स विद्वान त्रिवृत्सूत्रं यज्ञोपवीतं तदुपळिक्षतप्रपञ्चजातं स्वातिरिक्तिधया संत्य-जेत् न पुनः स्मरेदित्यर्थः ॥ २ ॥

#### संन्यासमन्त्रलिङ्गविध्यादि

संन्यस्तं मया संन्यस्तं मया संन्यस्तं मयेति त्रिरुक्तवा अभयं सर्वभूतेभ्यो मत्तः सर्वं प्रवर्तते । सखा मा नोपायोजः सखा योऽसीनद्र-स्य वज्रोऽसि वार्त्रघः द्यामं मे भव यत्पापं तिन्नवारयेत्यनेन मन्त्रेण कृतं वैणवं दण्डं कौपीनं परिग्रहेत् । औषघवदद्यानमाचरेदौषघवदद्यानं प्राक्षीयाद्यथालाभमक्षीयात् । ब्रह्मचर्यमहिंसां चापरिग्रहं च सत्यं च यत्नेन हे रक्षतो हे रक्षतो हे रक्षत इति ॥ ३ ॥

केन मन्त्रेण संन्यासः कर्तव्यः ? किं वा संन्यासिळङ्ग ? तदनुष्टेयविधिर्वा कीदशः ? इत्याशङ्क्याह—संन्यस्तमिति । यदि विद्वान् मुनिस्तदा नारदपरिब्राज-कोपनिषचतुर्थोपदेशोक्तरीया कुच्छूपायश्चित्ताष्टश्राद्भसप्तकेशविसर्जनपूर्वकक्षीरस्नान-गायत्र्यादिमन्त्रप्रामस्वज्ञाखोपसंहरणपुरुषसूक्तविरजाहोमाद्र्युपसंहारपूर्वकं नाभिदन्नो-दकमुपविश्य यद्यत् गायत्र्यादि स्वाधीतं तत्तत्सर्वे व्याहृतिषु प्रवेशयित्वा ''अहं वृक्षस्य'', '' यश्छन्दसां '', इति मन्त्रोचारणपूर्वकं देवबाह्मणसन्निधौ स्वयमुत्तरां दिशमवलोक्सन् , देवब्राह्मणा यूयं शृण्वन्तु दारेषणायाश्च धनेषणायाश्च लोकेष-णायाश्च व्युत्थितोऽहमस्मीति विज्ञाप्य ''ॐभू: संन्यस्तं मया '' इत्यादि प्रातिस्वि-केन व्याहृतित्रयमुचार्याथ कृतस्त्रमपि संन्यस्तं मयेति चोचार्य मनद्रमध्यमताडनध्वनिभिः एवं निर्भयः सन् त्रिवारोद्घोषणपूर्वकं ''अभयं सर्वभूतेभ्यो मत्तः सर्वे प्रवर्तते स्वाहा '' इति मनुना जलं प्राश्य, तत: प्राच्यां दिशि पूर्णाञ्जलि प्रक्षिण्य ''ॐ स्वाहा '' इत्यवशिष्टकेशानुत्पाट्य ''यज्ञोपवीतं बहिर्न निवसेत्'' इति मन्त्रेण यज्ञोपवीतं छित्वा ''ॐ भूः समुद्रं गच्छ स्वाहा '' इत्यप्सु जुहुयात् । ततः पुनः प्रैषं त्रिवार-मुचरेत् । यद्यत् स्वातिरिक्तत्वेनाभिमतं तत्तत्स्,वं निष्प्रतियोगिकब्रह्ममात्रिधया मया संन्यस्तं सम्यक् सक्तम् । आवृत्तिरादरार्था । एवं ब्रह्मादिस्तम्वान्तसर्वभूतेभ्योऽभयं मया दत्तं तथा सर्वभूतैरिप मह्यमिति प्रतिज्ञाय जातरूपधर: सन् रातपद्मुदीचीं दिशं गच्छेत् । ततो गृहस्थप्रार्थनया गुरुनिकटमागत्य तैर्दत्तकटिसूत्रकौपीनशाटिक- मण्डलुदण्डादिकं तत्तन्मन्त्रोचारणपूर्वकं गृहीत्वा, अथ गुगेः सकाशात् प्रणव-महावाक्यादिकं स्वीकृत्य स्वाश्रमाचारपरा भवेदित्यर्थः । " सखा मा गोपाय " इति दण्डप्रहणमन्त्रः । उत्तलक्षणलिक्षतोऽयं दण्डो वैराजरूपः । तदमेदेन यः स्वांशज-व्यष्टिजीवसखाजः इन्द्रस्य वात्रेन्नो वज्रोऽसि यतो मे स्वांशजत्वेन सखा असि । अतस्त्वं मा मां गोपाय पालयतु । अतस्त्वं मे शर्मकृत् भव त्वद्दर्शनात् पुरा यन्मया कृतं पापं तिन्नवारय इत्यनेन मन्त्रेण कृतं वैणवं दण्डं परिप्रहेत् । कौपीन-परिग्रहणं किटसूत्रकमण्डलुशाव्याचुपलक्षणार्थम् । यथा यथा मेदोवृद्धिनं जायते प्राणोऽपि देहं न त्यजित तथा तथा औषधवद्शनमाचरेत् , औषधवदेवाशनं प्राशी-यात् । स्वाशनस्य गृहस्थाधीनत्वेन यथालाभमश्रीयात् । बाह्यमान्तरं चेति द्विविधं ब्रह्मचर्यादि । तत्राष्टाङ्गमेथुनवर्जितं बाह्यम् । ब्रह्ममावमनश्चारो ह्यान्तरब्रह्मचर्यम् । तथा हिंसां परस्वपीडाकरलक्षणां च, तथेवापरिग्रहं च प्राणसंधारणेतरापिग्रहं बाह्यं ब्रह्मेव स्वमात्रमितिधिया स्वातिरिक्तसामान्यापरिग्रहमान्तरं च, तथा सत्यं च प्राणिमात्र-प्रियकरसत्यवचनं बाह्यं स्वयमेव सत्यं सन्मात्रमित्यान्तरं हे शिष्याः यूयं एतद्वाह्या-न्तरप्रविभक्तब्रह्मचर्याहिसापरिग्रहादिकं महता प्रयत्नेन रक्षत । आवृत्तिः अप्रमादेनैवा-चरणीयमित्यवधारणार्था । रक्षतेत्यर्थे रक्षतः इति प्रयोगस्त लान्दसः ॥ ३ ॥

#### संन्यासिनां आसनादिनियमाः

अथातः परमहंसपरिवाजकानामासनशयनाभ्यां भूमौ ब्रह्म-चारिणाम् । मृत्पात्रं वा अलाबुपात्रं दारुपात्रं वा । कामकोधलोभ-मोहदम्भदर्पेच्लासूयाममत्वाहंकारादीनिष त्यजेत् । वर्षासु ध्रुवशिलो-ऽष्टौं मासानेकाकी यतिश्चरेद् , द्वावेवाचरेत् द्वावेवाचरेत् । स खलु एवं यो विद्वान् सोपनयनादूर्ध्वमेतानि प्राग्वा त्यजेत् । पितरं पुत्र-मग्न्युपवीतं कर्म कलतं चान्यदपीह ॥ ४ ॥

तेषामासनशयनपात्रनियममाह—अथेति । अथ गुरूपदेशानन्तरं यतः संन्यासकाळे मृद्वासनखद्वादिकं परित्यक्तं अतः । परमहंसः परमात्माहमस्मि इति

दृद्धनिश्चयेन स्वातिरिक्तिधिया यद्यत् भातं तत्तत् सर्वे परित्यज्य ब्रह्ममात्रपदं ब्रजन्तीति परिव्राजका: । तेषां परमहंसपरिव्राजकानां ब्रह्मण्येव चरतां ब्रह्मभावमापन्नानां भुमावेव आसनं शयनं च आसनशयने ताभ्यामेव देहयात्रा संभवति, न मृद्वास्तरण-राण्याकाङ्क्षास्ति। ''महत्पदं ज्ञात्वा वृक्षमूळे वसेत्'' इति, '' राण्या भूतळमजिनं वासः '' इति च श्रुतेर्माष्यकारोक्तश्च । तेषामुदकाहरणार्थं कमण्डल्लस्थानीयं **मृत्पात्र**-मलाबुपात्रं दारुपात्रं वा भवति । तत्र मृत्पात्रासंभवे अलाब्वादिपात्रं वा प्राह्यं, न तु लोहविकारमित्यर्थः । कदाचिदपि स्वोपस्करविषये यदि प्रसंक्तेयं कामक्रोधादिवृत्तिः तन्नि:होषं संयाजेदित्यर्थः । प्राणिहिंसानिवृत्त्यर्थं वर्षासु चातुर्मास्यनियमपुरस्सरं यति: एकत्र स्वयोग्यप्रदेशे ध्रवशीलः स्थिरासनो भवेत्। शिष्टाष्टौ मास्येकाको यतिश्चरेत्। यद्वा--'' पक्षा वे चतुरो मासा इति द्वौ मासौ वा वसेत्'' इति श्रुत्यन्रोधेन मासचत्रष्टयनियमं विहाय यावाषादश्रावणमासौ तौ द्वावेवाचरेदिति । आवृत्तिः अवधारणार्था । एकत्र मासचतुष्टयवसनात् तत्रत्यानां श्रमो भवेदिति दययेत्यर्थः । यो यद्येवं पारिब्राज्येयत्तां विद्वान् भवति तदा सोऽयमुपनयनादृध्वे उपनयनात् प्राग्वा हस्तामलकाचार्यवज्ञातमात्रेण विदिततत्त्वश्चेत् संन्यसेत् । यदि गाईस्थ्यद्शायां संजातविरागः संन्यस्तुमिच्छति तदानीमेव पितरं पुत्रमम्युपवीतं कर्मार्थस्वीकृत कलत्रं च, पुनरन्यदिप यद्यत् स्वबन्धहेतुत्वेन द्योत्यते तदिप संत्यजेत् संन्यसे-दित्यर्थः ॥ ४ ॥

# भिक्षानियमाः

यतयो मिक्षार्थं ग्रामं प्रविशन्ति पाणिपात्रम् , उदरपात्रं वा ॥५॥

तेषां भिक्षानियममाह—यतय इति । ''यतयो भिक्षार्थमेव व्यङ्गारे भुक्त-वज्जने '' इति श्रुतिसिद्धयथोक्तकाले **यामं प्रविश**न्ति, न तदतिरिक्तकाले । तैः **पाणिपात्रं उद्रपात्रं वा** शारीरस्थित्यर्थमङ्गीकृतम् । यावज्जीवं तेनैव कालं नयन्ति ॥ ९ ॥

#### भिक्षानिमित्तोपस्थानमन्त्रः

ओं हि ओं हि ओं हीत्येतदुपनिषदं विन्यसेत्। विद्वान्य एवं वेद ॥ ६ ॥ भिक्षानिमित्तोपस्थानमन्त्रमाह—ॐ हीति । ॐ हि ॐ हि ॐ हि इति मन्त्रेण सूर्यमण्डळस्थात्मानुसंधानं कुर्वन् अथ प्रामं प्रविशेदित्यर्थ: ।

> ''पाणिपात्रश्चरन् योगी नासकुद्भैक्षमाचरेत् । आस्येन तु यदाहारं गोवन्मृगयते मुनि: । तदा समः स्यात् सर्वेषु सोऽमृतदवाय कल्पते ॥''

इति श्रुते: । य एवमेतदुपनिषदं वेद यथाविद्वहान् विन्यसेन् विद्वत्संन्यासं कुर्यात् ॥ ६॥

#### विद्वत्संन्यासाधिकारः

पालाशं बैल्वमोदुम्बरं दण्डं मौझीं मेखलां यज्ञोपवीतं च त्यक्ता शूरो य एवं वेद् ॥ ७ ॥

किं कृत्वा संन्यसेदित्यत आह— त्यक्त्वेति । ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थो व। क्रमेण पालाशं बैल्बमौदुम्बरं दण्डं मौश्वीं मेखलां यज्ञोपवीतम् । चशब्द: एतत् सर्वे त्यक्त्वा विन्यसेदिति पूर्वेणान्वय: ॥ ७ ॥

#### उपसंहार:

तद्धिष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चक्षुराततम् ॥ ८ ॥ तद्धिप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते । विष्णोर्यत्परमं पदम् ॥ इति ॥ ९ ॥ एवं निर्वाणानुशासनं वेदानुशासनं वेदानुशासनम् । इत्युपनिषत् ॥

य एवं वक्ष्यमाणं विष्णुपदं निष्प्रतियोगिकस्वमात्रमिति वेद सोऽयं स्वाति-रिक्ताविद्यापदतत्कार्यापह्नवीकरणदक्षत्वेन शूरो भूत्वा तन्मात्रतया अविशिष्यते इत्यपसंहरति—तदिति । तदेतिन्निर्वशेषं ब्रह्म स्वाज्ञदृष्टिविकाल्पतस्वाविद्यापद-तत्कार्यप्रसक्ती तदारोपापवादाधिकरणतया विभातस्य विष्णोः व्यापनशीलस्य त्रिविधपरिच्छेदग्रन्यस्य स्वाधिष्ठेयाविद्यापदतत्कर्यापवादसापेक्षताधिकरणतासंभव-प्रबोधसिद्धत्वेन परमं निरधिकरणतया सर्वोत्कृष्टं नित्यसूरिभिः ब्रह्मविद्वरिष्टैः । स्वमात्रतया पद्यत इति पदं तिद्वरणोः परमं पदम् । 'राहोः शिरः' इतिवत विष्णु-याथातम्यं सूरयो ब्रह्मविद्वरीयांसः सदा निष्प्रतियोगिकस्वमात्रमिति पश्यन्ति । पश्यन्तीतिव्यपदेशात विष्णुपदस्य दृश्यत्वेन परिच्छिनता स्यादित्यत आह—दि-बीति। दिवि द्योतनात्मके ब्रह्मणीव चक्षुईष्टिः दर्शनं तद्गोचरज्ञानमाततमभपरिच्छिनं तद्विष्णुपदं निष्प्रतियोगिकपूर्णं स्वभेदेन सूरय: पश्यन्ति चेत् तत्परिच्छेदां भवितुमहित । न हि तथा ते पश्यन्ति किं तु स्वयमेव विष्णुपदं पश्यन्तीत्यर्थ: । किंत्रिशेषणविशिष्टाः सूरयः १ तद्दर्शनतस्तन्मात्रतय। विशिष्यन्त इत्यत आह— तदिति । विप्रासः विप्राः ब्रह्मविद्वरिष्ठाः ब्राह्मणाः विपन्यवो विगतस्वातिरिक्ता-ळाभप्रयुक्तमन्यवः, स्वातिरिक्तस्य स्वमात्रतया छब्धत्वात् । अत एव ते जागवांसः स्वाज्ञाननिद्रावैरल्यात् नित्यं जागरूकाः । विष्णोर्यत् परमं पदं स्वमात्रतया पश्यन्ति तद्दर्शनसमकालं एते तन्मात्रावद्दोषतया तद्विष्णुपदं समिन्धते तन्मात्रतया अविशायन्ते । इत्येवं निर्वाणस्य कैवल्यस्य अनुशासनं वेदानु-शासनम् । वेदानुशासनमिति द्विरुक्तिरादरार्था । इत्यपनिषच्छब्दावारुणिकोप-निषत्परिसमाप्त्यर्थी ॥ ८–१० ॥

> श्रीवासुदेवेन्द्रशिष्योपनिषद्भसयोगिना । लिखितं स्याद्विवरणं स्फुटमारुणिकस्य हि । आरुणिकविवरणप्रन्थस्त्रिंशोत्तरं शतम् ॥

इति श्रीमदीशायष्टोत्तरशतोपनिषच्छास्त्रविवरणे षोडशसंख्यापूरकं आरुणिकोपनिषद्विवरणं सम्पूर्णम्

# कठरुद्रोपनिषत्

# सह नाववतु-इति शान्तिः

**ब्रह्मविद्याध्ययनम्** 

<sup>1</sup>देवा ह वै भगवन्तमञ्जुवन् । अधीहि भगवन् ब्रह्मविद्याम् । स प्रजापतिरत्नवीत् ॥ १ ॥

> पारित्राज्यधर्मपूगालङ्कारा यत्पदं ययुः। तदहं कठविद्यार्थरामचन्द्रपदं भजे॥

इह खलु कृष्णयजुर्वेदप्रविभक्तेयं कठरुद्रोपनिषत् पारिब्राज्यधर्मप्रकटन-व्यप्रा ब्रह्ममात्रपर्यवसन्ना विज्ञूम्भते । अस्याः संक्षेपतो विवरणमारभ्यते । देवता-पटळप्रजापतिप्रश्नप्रतिवचनरूपेयमाख्यायिका विद्यास्तुत्यर्था । आख्यायिकामव-तारयति—देवा इति । देवकृतप्रश्नोत्तरं स प्रजापतिरब्रवीत् ॥ १ ॥

' अड्यार् पुस्तकशालायां मुद्रिते संन्यासोपनिषद्कोशे अधोलिखितमिथिकं प्रास्में दृश्यते :—ॐ । योऽनुक्रमेण संन्यसित स संन्यस्तो भवति । कोऽयं संन्यास उच्यते । क्यं संन्यस्तो भवति । य आत्मानं क्रियाभिः मुगुतं करोति मातरं पितरं भार्यो पुत्रान्मुहृद्दो बन्धून्नुमोद्द्यित्वा ये चास्यित्विक्ततान्सर्वीश्च पूर्वबद्धृणीत्वा वैश्वानरीमिष्टिं कुर्यात् । सर्वस्वं द्यात् । यजमानस्याङ्गानृत्विजः सर्वैः पात्रैः समारोप्य यदाह्वनीये गाईपत्येऽन्वाहार्यपचने सम्यावसथ्ययोश्च प्राणापानव्यानोदानसमानान्सर्वान् सर्वेषु समारोपयेत् । सर्वास्वान्केशानिष्कृष्ट्य, विद्यञ्च यङ्गोपवीतं, निष्कम्य, पुत्रं दृष्टा, त्वं ब्रह्म त्वं यक्षस्त्वं मर्वमित्यनुमन्त्रयेत् । यद्यपुत्रो

# ब्रह्मविद्याङ्गसंन्थासनिरूपणम्

सिशालान् केशान्निष्कृष्य, विस्तृष्य, यज्ञोपवीतं निष्कृष्य, ततः पुत्रं दृष्ट्वा, त्वं ब्रह्म त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमोंकारस्त्वं स्वाहा त्वं स्वाता त्वं विधाता । अथ पुत्रो वदति । अहं ब्रह्माहं यज्ञोऽहं वपट्कारोऽहमोंकारोऽहं स्वाहाहं स्वधाहं धाताहं विधाताहं त्वष्टाहं प्रतिष्ठास्मीति । तान्येतानि अनुब्रजन्नाश्रुमापातयेत् । यद्श्रुमापातयेत्प्रजां विक्रिन्द्यात् । प्रदक्षिणमावृत्येतच्चेतच्चानवेक्षमाणः प्रत्यायिति । स स्वग्यों भवति ॥ २ ॥

किमिति । अत्र ब्रह्मविद्याङ्गतया संन्यासं निरूपयति — सशिखानिति । ब्रह्म वेद: यज्ञवषट्कारादिकं मयानुष्टितमननुष्टितं वा तच्छेषपूरणं त्वदधीनिमिति पित्रोक्तस्तथेत्याह — अथेति । भवता अधीतमनधीतं वा वेदादिकं तच्छेषपूरणं

भवत्यात्मानमेवं ध्यात्वानवेक्षमाणः प्राचीमुदीचीं वा दिशं प्रविज्ञतः । चतुर्षु वर्णेषु भैक्षचर्यं चरेत् । पाणिपानेणाशनं क्र्यदिषेषधवत्प्राश्रीयाद्यथालाभमश्रीयात्प्राणसंघारणार्थं यथा मेदोग्रद्धिर्न जायते । क्रशीभृत्वा ग्राम एकरात्रं, नगरे पश्चरात्रं, चतुरो मासान्वार्षिकान्त्रामे वा नगरे वापि वसेत् । विशीर्ण वस्तं वलकलं वा प्रतिग्रह्य नान्यत्प्रतिग्रह्णीयात् । यद्यशक्तो भवति येन क्रेशसहः स तप्यते तप इति । यो वा एवं क्रमेण संन्यसित यो वा व्युक्तिष्ठति किमस्य यज्ञोपवीतं कास्य शिखा कथं चास्योपस्पर्शनमिति । तान्होवाच । इदमेवास्य तद्यज्ञोपवीतं यदात्मध्यानं, या विद्या सा शिखा, नीरैः सर्वनावस्थितैः कार्यं निर्वर्तयन्नोदपाने । जलतीरे निकेतनं हि ब्रह्मशादिनो वदन्ति । अस्तिमित आदित्ये कथं चास्योपस्पर्शनमिति । तान्होवाच ॥

यथाहिन तथा रात्रौ नास्य नक्तम् न वा दिवा। तदप्येतहिषणोक्तम्। सकृदिवा है वास्मै भवति। य एवं विद्वानेतेनात्मानं संघत्ते संघत्ते ॥

देश ह वै समेख प्रजापितमञ्जयन् । न विदामो न विदाम इति । सोऽन्नवीद्विद्विष्ठिभ्यः । मे तद्वदतो ज्ञास्यथेति । ततो वै ते न्निद्वाष्टा न वदन्तो न वदन्त इत्येतत्सर्वम् । देवानां सार्ष्टिनां सालोक्यतां सायुज्यतां गच्छति य एवं वेद ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ड १. प्रत्यायन्ति.

अहं करोमीति पुत्रोक्तिमाकण्यं तं विसृज्य प्रव्रजनकाले तद्वियोगजाश्रुपातं सन्तिति-विच्छेदकरं न कुर्यात्। ततः कि इस्यत्र —प्रदक्षिणमिति। यः संन्यासाद्ध्वं स्वाधिष्ठितप्रामं स्वजनं वा प्रदक्षिणीकृत्य पुनस्तमनवेक्षमाणः प्रव्रजति स स्वग्यों ब्रह्मलोकं गतो भवतीत्यर्थः॥ २॥

#### संन्यासकमः

ब्रह्मचारी वेदमधीत्य वेदोक्ताचरितब्रह्मचर्यो दारानाहृत्य पुत्रानुत्पाद्य ताननुरूपोपाधिभिर्वितत्य, इष्ट्रा च शक्तितो यज्ञैस्तस्य संन्यासो गुरुभिरनुज्ञातस्य बान्धवैश्व । सोऽरण्यं परेत्य द्वादशरात्रं पयसाग्निहोत्रं जुहुयाद् द्वादशरात्रं पयोभक्षः स्यात् । द्वादशरात्र- -स्यान्तेऽभ्रये वैश्वानराय प्रजापतये च प्राजापत्यं चरुं, वैष्णवं त्रिकपालं अग्निम् । संस्थितानि दारुपात्राण्यश्नौ जुहुयात् । मृन्मयान्यप्सु जुहुयात् । तैजसानि गुरवे दद्यात् । मा त्वं मामपहाय परागा नाहं त्वामपहाय परागामिति गाईपत्यदक्षिणाइयाहवनीयेषु, अरणिदेशा-द्धस्ममुष्टिं पिबेदित्येके । सिशखान् केशान्निष्कृष्य विसन्य यज्ञोपवीतं भूः स्वाहेत्यप्सु जुहुयात्। अत ऊर्ध्वमनशनमपां प्रवेशनमग्निप्रवेशनं वीराध्वानं महाप्रस्थानं वृद्धाश्रमं वा गच्छेत् । पयसायं प्रश्नीयात्सो-ऽस्य सायंहोमो यत्प्रातः सोऽयं प्रातः, यद्दर्शे तद्दर्शे यत्पौर्ण-मास्ये तत्पौर्णमास्यं, यद्वसन्ते केशक्मश्रुलोमनखानि वापयेत्सो-**ऽ**स्याशिष्टोमः ॥ ३ ॥

ब्रह्मचर्याद्याश्रमाचारप्रकटनपूर्वकं क्रमसंन्यासमाह—ब्रह्मचारीति । ब्रह्मचर्यं समाप्याथ गुर्वनुज्ञयोद्वाह्याथ दारानाहृत्येति । तदनुरूपोपाधिभिः संयोज्याथ

इष्ट्वा चेति । अग्नये वैश्वानराय इति मन्त्रेण संस्थितानि दारुपात्राण्यभौ जुहुयात् । तत अनेन मन्त्रेण मा त्विमिति । एतज्ञाबालोपनिषदि व्याख्यातम् ॥ संन्यासानन्तरमुक्तलक्षणलक्षितमग्निष्टोमादिकं तन्मन्त्रं वा न पुनरावर्तयेदित्याह—पयसेति । इत्यग्निष्टोमलक्षणमुक्तम् ॥ ३ ॥

# संन्यस्तस्य कर्तव्यानि

संन्यस्याप्तिं न पुनरावर्तयेत् । यन्मृत्युर्जायमावहं इत्य-ध्यात्ममन्त्राञ्जपेत् । स्वस्ति सर्वजीवेभ्य इत्युक्ता आत्मानमनन्यं ध्यायन् तदूर्ध्ववाहुर्विमुक्तमार्गो भवेदनिकेतश्चरेत् । मिक्षाशी यर्तिकचिन्न दद्यात् । छवैकं नाधावयेत् जन्तुसंरक्षणार्थं वर्षवर्जम् इति । तद्पि स्होका भवन्ति ॥ ४ ॥

> कुण्डिकां चमसं शिक्यं त्रिविष्टपमुपानहो । शीतोपघातिनीं कन्थां कौपीनाच्छादनं तथा ॥ ९ ॥ पवित्रं स्नानशाटीं च उत्तरासङ्गमेव च । यज्ञोववीतं वेदांश्च सर्वं तद्वर्जयेद्यतिः ॥ ६ ॥ स्नानं पानं तथा शोचमद्भिः पृताभिराचरेत् । नदीपुलिनशायी स्यादेवागारेषु वा स्वपेत् ॥ ७ ॥ नात्यर्थं सुखदुःखाभ्यां शरीरमुपतापयेत् । स्त्यमानो न तुष्येत निन्दितो न शपेत्परान् ॥ ८ ॥

संन्यस्याप्तिं न पुनरावर्तयेत् इत्यादि निन्दितो न शपेत् परान् इत्यन्तं कुण्डिकोपनिषदि प्रायशो व्याख्यातम् ॥ ४–८ ॥

#### म**ह्मचयलक्षणम्**

ब्रह्मचर्येण संतिष्ठेदप्रमादेन मस्करी । दर्शनं स्पर्शनं केलिः कीर्तनं गुह्मभाषणम् ॥ ९ ॥ संकल्पोऽघ्यवसायश्च क्रियानिर्वृतिरेव च । एतन्मैथुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ १० ॥ विपरीतं ब्रह्मचर्यमनुष्ठेयं मुमुक्ष्मिः ।

ब्रह्मचर्येण सदा स्थेयं इत्याह—ब्रह्मचर्येणेति । किमिदं ब्रह्मचर्यम् इत्यत आह—दर्शनमिति । रागेण स्त्रीदर्शनमित्यादि ॥ ९–१० ॥

# ब्रह्मचर्यस्य फलम्

<sup>1</sup>यज्ञगद्भासकं भानं नित्यं भाति स्वतः स्फुरत् ॥ ११ ॥ स एष जगतः साक्षी सर्वात्मा विमलाकृतिः । प्रतिष्ठा सर्वभृतानां प्रज्ञानवनलक्षणः ॥ १२ ॥

ब्रह्मचर्यपरिप्कृतज्ञानफळात्मा कीदृशः इत्यत आह—यिदिति॥ प्रत्य-ग्रूपेण स एव जगतः साक्षी॥ ११, १२॥

### ब्रह्मभावापत्ते: ज्ञानायत्तता

न कर्मणा न प्रजया न चान्येनापि केनचित् । ब्रह्मवेदनमात्रेण ब्रह्माभोत्येव मानवः ॥ १३ ॥

प्रत्यगमित्रब्रह्मभावापत्तिः ज्ञानायत्ता नान्यायत्तत्याह—न कर्मणेति ॥१३॥

<sup>1</sup> यज्जगद्भासकमित्यारभ्य आसमाप्ति अङ्यार् पुस्तकशालायां मुद्रिते कोश्चे न दृश्यते.

#### ब्रह्मज्ञानफलम्

तद्विद्याविषयं ब्रह्म सत्यज्ञानसुखाद्वयम् । संसारे च गुहावाच्ये मायाज्ञानादिसंज्ञिके ॥ १४ ॥ निहितं ब्रह्म यो वेद परमे व्योम्नि संज्ञिते । सोऽइन्नते सकलान कामानक्रमेण द्विजोत्तमः ॥ १५ ॥ प्रत्यगात्मानमज्ञानमायाशक्तेश्च साक्षिणम् । एकं ब्रह्माहमस्मीति ब्रह्मैव भवति स्वयम् ॥ १६ ॥ ब्रह्मभूतात्मनस्तस्मादेतस्माच्छक्तिमिश्रितात् । अपञ्चीकृत आकाशः संभूतो रज्जुसर्पवत् ॥ १७ ॥ आकाशाद्वायसंज्ञस्त् स्पर्शोऽपञ्चीकृतः पुनः । वायोरग्निस्तथा चाग्नेराप अद्भुचो वसुन्धरा ॥ १८ ॥ तानि सर्वाणि सूक्ष्माणि पञ्चीकृत्येश्वरस्तदा । तेभ्य एव विसृष्टं तत् ब्रह्माण्डादि शिवेन ह ॥ १९ ॥ ब्रह्माण्डस्योदरे देवा दानवा यक्षकिन्नराः । मनुष्याः पञ्जपक्ष्याद्यास्तत्तत्कर्मानुसारतः ॥ २० ॥ अस्थिस्नाय्वादिरूपोऽयं शरीरं भाति देहिनाम् । योऽयमन्नमयो ह्यात्मा भाति सर्वशरीरिणः ॥ २१ ॥ ततः प्राणमयो ह्यातमा विभिन्नश्चान्तरस्थितः । ततो मनोमयो ह्यात्मा विभिन्नश्चान्तरस्थितः ॥ २२ ॥ ततो विज्ञान आत्मा तु ततोऽन्यश्चान्तरस्थितः । आनन्दमय आत्मा तु ततोऽन्यश्चान्तरस्थितः ॥ २३ ॥ योऽयमन्नमयः सोऽयं पूर्णः प्राणमयेन तु । मनोमयेन प्राणोऽपि तथा पूर्णः स्वभावतः ॥ २४ ॥ ततो मनोमयो ह्यात्मा पूर्णी ज्ञानमयेन तु । आनन्देन सदा पूर्ण: सदा ज्ञानमयः सुखी ॥ २५ ॥ तथानन्दमयश्चापि ब्रह्मणान्येन साक्षिणा । सर्वान्तरेण पूर्णश्च ब्रह्म नान्येन केनचित् ॥ २६ ॥ यदिदं ब्रह्मपुच्छाख्यं पत्यज्ञानाद्वयात्मकम् । सारमेव रसं लब्ध्वा साक्षाहेही सनातनम् ॥ २७ ॥ सुखी भवति सर्वत्र अन्यथा सुखिता कुत: । असत्यस्मिन् परानन्दे स्वात्मभूतेऽखिलात्मनाम् ॥ २८ ॥ को जीवति नरो जात को वा नित्यं विचेष्टते । तस्मात सर्वात्मना चित्ते भासमानो ह्यसौ नरः ॥ २९ ॥ आनन्द्यति दुःखाढ्यं जीवातमानं सदा जनः । यदा ह्येवैष एतस्मिन्नदृश्यत्वादिलक्षणे ॥ ३० ॥ निर्भेदं परमाद्वैतं विन्दते च महायतिः । तदेवाभयमित्यन्तं कल्याणं परमामृतम् ॥ ३१ ॥ सद्रपं परमं ब्रह्म त्रिपरिच्छेदवर्जितम् । यदा ह्येवैष एतस्मिन्नल्पमप्यन्तरं नरः ॥ ३२ ॥ विजानाति तदा तस्य भयं स्यानात्र संशयः । अस्यैवानन्दकोशेन स्तम्बान्ता विष्णुपूर्वकाः ॥ ३३ ॥

भवन्ति सुखिनो नित्यं तारतम्यक्रमेण तु । तत्तत्पदविरक्तस्य श्रोत्रियस्य प्रसादिनः ॥ ३४ ॥ स्वरूपभूत आनन्दः स्वयं भाति पदे यथा । निमित्तं किञ्चिदाश्रित्य खळुशब्दः प्रवर्तते ॥ ३५ ॥ यतो वाचो निवर्तन्ते निमित्तानामभावतः । निर्विशेषपरानन्दे कथं शब्दः प्रवर्तते ॥ ३६ ॥ तस्मादेतन्मनः सूक्ष्मं व्यावृत्तं सर्वगोचरम् । यस्माच्छोत्रत्वगक्ष्यादिखादिकमेंन्द्रियाणि च ॥ ३७ ॥ व्यावृत्तानि परं प्राप्तुं न समर्थानि तानि तु । तद्वह्यानन्दमद्वनद्वं निर्गुणं सत्यचिद्धनम् ॥ ३८ ॥ विदित्वा स्वातमरूपेण न विभेति कृतश्चन । एवं यस्त विजानाति स्वगुरोरुपदेशतः ॥ ३९ ॥ स साध्वसाधकर्मभ्यां सदा न तपति प्रभः। तप्यतापकरूपेण विभातमखिलं जगत् ॥ ४० ॥ प्रत्यगात्मतया भाति ज्ञानाद्वेदान्तवाक्यजात् ।

कीदृशं ब्रह्मेत्यत्र तिद्विद्याविषयं ब्रह्म इत्यादिना आनन्दवरुल्यर्थ स्पष्टी-करोति । "ब्रह्मविदामोति परम्" इति सूत्रवाक्यं "न कर्मणा" इति वाक्येन स्पष्टीकृतम् । तद्वृत्तिस्थानीय—"सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इति वाक्यमपि "तिद्विद्याविषयं ब्रह्म" इति वाक्येन स्पष्टीकृत्य, "यो वेद निहितं गुहायाम्" इत्यादि संसारे च इति वाक्येः स्पष्टीकरोति—संसार इत्यादिना ॥ "यज्ञगद्धा-सकं भानम्" इत्यादि "ज्ञानाद्वेदान्तवाक्यज्ञात्" इत्यन्तं आनन्दवल्लीव्याख्यानेनेव व्याख्यातं स्यादिति मन्तव्यम् ॥ १५–४०॥

# एकस्यैव निर्विशेषब्रह्मणः सप्तधा भेदः

शुद्धमीश्वरचैतन्यं जीवचैतन्यमेव च ॥ ४१ ॥
प्रमाता च प्रमाणं च प्रमेयं च फलं तथा ।
इति सप्तविषं प्रोक्तं भिद्यते न्यवहारतः ॥ ४२ ॥
मायोपाधिविनिर्मृक्तं शुद्धमित्यभिधीयते ।
मायासम्बन्धतश्चेशो जीवोऽविद्यावशस्तथा ॥ ४३ ॥
अन्तःकरणसम्बन्धात् प्रमातेत्यभिधीयते ।
तथा तद्वृत्तिसम्बन्धात् प्रमाणमिति कथ्यते ॥ ४४ ॥
अज्ञातमि चैतन्यं प्रमेयमिति कथ्यते ॥ ४४ ॥
तथा ज्ञातं च चैतन्यं फलमित्यभिधीयते ॥ ४५ ॥
सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं स्वात्मानं भावयेत्सुधीः ।

ण्कस्येव निर्विशेषब्रह्मणः सप्तधा भेदः स्वाज्ञदृष्टिविकल्पितः इत्याह— शुद्धमिति ॥ श्रुतिः स्वकृतसूत्तवाक्यं स्वयमेव विवृणोति—मायेति । स्वाति-रेकेण मायास्ति नास्तीति विश्रमासंभवप्रबोधसिद्धं शुद्धमित्यभिधीयते ॥ स्वाज्ञान-तानवताग्तम्यानुरोधेन सर्वोपाधिविनिर्भुक्तम् ॥ ४१–४५ ॥

# विद्याफलम्

एवं यो वेद तत्त्वेन ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ४६ ॥ सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारं विच्य यथार्थतः । स्वयं मृत्वा स्वयं भूत्वा स्वयमेवावशिष्यते ॥ ४७ ॥ इत्युपनिषत् ॥

विद्याप्तळमाह-—एविमिति । स मुनिर्विद्याभूयाय कल्पते ॥ सर्ववेदान्त-सिद्धान्तसारं प्रकटयन्नुपसंहरित— सर्वेति । किं तत् इत्यत आह—स्वयमिति । स्वदेहादौ रूदमूळं स्वंभावमहंभावं मृत्वा मृतीः नीत्वा स्वात्मिनि विळाण्य तिद्वळापनाधिकरणं स्वयं भूत्वा अधिष्ठेयसापेक्षाधिकरणतापाये निष्प्रतियोगिकं निरिधकरणतया स्वयभेवाविशिष्यते इत्यत्र—-

> स्वात्मन्यारोपिताशेषाभासवस्तुनिरासतः । स्वयमेव परं ब्रह्म पूर्णमद्भयमिक्रयम् ॥

इति ॥ **इंत्युपनिषच्छन्दः** कठोपनिषत्समार्त्यर्थः ॥ ४६, ४७ ॥

श्रीवासुदेवेन्द्रिशिष्योपनिषद्गस्ययोगिना । लिखितं स्याद्वियरणं कठोपनिषदो लघु । कठोपनिषदो व्याख्या द्विषष्टिप्रन्थसंयुता ॥

इति श्रीमदीशायष्टोत्तरशतोपनिषच्छास्त्रविवरणे त्र्यशीतिसंख्यापूरकं कठोपनिषद्विवरणं सम्पूर्णम् ॥

# कुण्डिकोपनिषत्

# आप्यायन्तु-इति शान्तिः

संन्यासपरिब्रहात्पूर्वं कर्तव्यानां अनुक्रमणम्

<sup>1</sup>ब्रह्मचर्याश्रमेऽशीणे गुरुशुश्रूषणे रतः ।

वेदानधीत्यानुज्ञात उच्यते गुरुणाश्रमी ॥ १ ॥

दारमाहृत्य सदशमग्निमाधाय शक्तितः ।

ब्राह्मीमिष्टिं यजेत्तासामहोरात्रेण निवेषेत् ॥ २ ॥

1 अङ्गार् पुस्तकशालायां मुद्रिते संन्यासोपनिषत्कोशे अधोनिर्दिष्टमधिकं दृश्यते:— ॐ अधाहिताभिर्षियेत प्रेतस्य मन्तैः संस्कारोपतिश्चते । स्वस्थो वाश्रमपारं गच्छेयमित्ये-तान्पितृमेधिकानोषधिसंभारान्संगृत्यारण्ये गत्त्रामावास्यायां प्रातरेवाभीनुपसमाधाय पितृभ्यः श्राह्यतर्पणं कृत्वा ब्राह्मेष्टिं निर्वेपेत् ॥

> स सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः । तस्यैषाहुतिर्दिव्या अमृतत्वाय कल्पते ॥

इत्येवम् । अत जर्ध्वम्

यद्रह्माभ्युदयिद्वं च लोकसिदममुं च सर्वम् । सर्वमभिजन्युः सर्विश्रयं दधतु सुमनस्यमाना ॥ ब्रह्म जज्ञानं [प्रथमं पुरस्ताद् वि सीमतः सुरुचो वेन आवः । स क्षध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतक्ष योनिमसतक्ष विवः ॥] इति ।

ब्रह्मणेऽथर्वणे प्रजापतयेऽनुमतयेऽमये स्त्रिष्टकृत इति हुत्वा,

संविभन्य सुतानयें ग्राम्यकामान्विस्नन्य च । संचरन्वनमागेंण शुचौ देशे परिभ्रमन् ॥ ३ ॥ वायुभक्षोऽम्बुभक्षो वा विहितैः कन्दमूलकैः । स्वशरीरे समाप्याथ पृथिव्यां नाश्रु पातयेत ॥ ४ ॥

कुण्डिकोपनिषत्ख्यातपरित्राजकसन्ततिः । यत्र विश्रान्तिमगमत्तद्रामपदमाश्रये ॥

इह खलु सामवेदप्रविभक्तेयं कुण्डिकोपनिषत् पारित्राज्यधर्मप्रकटनव्यग्रा ब्रह्ममात्रविश्रान्ता विजयते । अस्याः स्वरूपग्रन्थतो विवरणमारभ्यते । आख्यायिकां विना श्रुतेरवान्तरतया प्रवृत्तिर्विद्यास्तुत्यर्था । ब्रह्मचर्येति । सत्कुलप्रसूतो द्विजाति- ब्रह्मचर्यश्रमस्वीकरणार्थं स्वगुर्विभमतशुश्रूषणे रतः सन् गुरुकुलवासं कृत्वाऽथ गुरुणोपनीतस्तन्सुखतोऽशेषवेदानधीत्य सर्ववेदार्थरहस्यमप्यवगस्य गुरोः प्रसादतः अक्षीणे अक्षये द्विविधब्रह्मचर्यास्पदब्रह्मचर्याश्रमे लब्धेऽपि सित । ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भवेत् । गृहाद्वनी भूत्वा प्रवजेत् यतिः श्रुत्यर्थमाननाय । अधीत्यानुज्ञात इत्यत्र

यज्ञ यज्ञं गच्छ [यज्ञपतिं गच्छ । स्वां योनिं गच्छ स्वाहा ॥ एष ते यज्ञो यज्ञपते सहसूक्तवाकः । सुवीर्यः स्वाहा ॥]

इत्यमावरणी हुत्वा,

| ओ     | चित | सखार | वं [स   | ख्या | ववृत्यां. |             | • • • • • • |    |
|-------|-----|------|---------|------|-----------|-------------|-------------|----|
|       |     |      |         |      |           | • • • • • • |             |    |
| • • • | ••• |      | • • • • | …वि  | तं मे     | अस्य        | रोदसी       | H] |

इति चतुर्भिरतुवाकैराज्याहुतीर्जुहुयात् । तैरेवोपतिष्ठते । अथ मय्यम्रे अप्निं [गृद्धामि सह क्षत्रेण वर्चसा बल्टेन । मयि प्रजां मय्यागुर्दधामि स्वाहा मय्यग्निम् ॥]

इति च द्वावभी समारोपयेत् । व्रतवान्स्यादतन्द्रितः इति । तत्र श्लोकाः ।

# कुण्डिकोपनिषत्

द्यान्दसत्वादकारछुतः पाठोऽपि वर्तते अधीत्यनुज्ञात इति । उत्तराश्रमस्वीकरणार्थं गुरुणा अनुज्ञातः सन् अयमाश्रमी ब्रह्मचारी स्वसदृशं स्वकुळानुरूपं द्वारमाहृत्योद्वाह्य तया साकं गाईस्थ्योचितधर्मानुष्ठानं कुर्वनुषित्वा वानप्रस्थाश्रमं जिग-मिष्ठः शक्तितो धेर्यतोऽग्निमाधाय वानप्रस्थाश्रमाङ्गत्वेन तासां ब्रह्मादिदेवताना सन्तुष्ट्यर्थं ब्राह्मीं ब्रह्मदेवताकामिष्टिं यजेत्। कत्यहानि कर्तव्ययमिष्टिः इत्यत्र तासामहोरात्रेण निर्वपेत् । ततः स्वार्जितार्थं पित्रार्जितार्थं वा गोधनात्मके यथायोगं संविभज्य तवेदमस्तु तवेदमस्तु इति सुतान् प्रति दत्त्वा, निःशेषीकृतपरिकरो, प्राम्यकामान् विसृज्य, शुचौ देशे संचरन् वनमार्गेण, वन्याश्रमोक्तिविधना वायुभक्षोऽम्खुभक्षो वा परिश्रमन् तदाश्रमं समापयेत् । यदि वाय्वादिभक्षणातृप्तस्तदा विहितैः निर्दृष्टेः कन्दमूलैरपकैः पक्षेर्वा शरीरयात्रां कुर्यात् । एवं स्वश्नरीरमात्रे सर्वसंसारं समाप्याथ पूर्वानुभृतस्वपरिकरं स्मृत्वा पृथिन्यामश्रुपातं न कुर्या-दिसर्थः ॥ १–४॥

### विदारस्यैव संन्यासाधिकारः

सह तेनैव पुरुषः कथं संन्यस्त उच्यते । सनामधेयो यस्मिस्तु कथं संन्यस्त उच्यते ॥ ५ ॥ तस्मात्फलविशुद्धाङ्गी संन्यासं संहितात्मनाम् । अग्निवर्णं विनिष्कम्य वानप्रस्थं प्रपद्यते ॥ ६ ॥ लोकबद्धार्यया सक्तो वनं गच्छति संयतः ।

संन्यासस्य क्रमप्राप्ततया विदारः सदारो वा संन्यसेदिव्यत आह— सहेति । विदारेण संन्यासः कर्तव्यः खळु, संन्यासस्य दाराद्येषणात्यागपूर्वकत्वात् । तथा सित तेनैव दारेण साकं पुरुषो वनी कथं संन्यस्तो भवेदित्युच्यते । यिसमस्तु सदारे सित सदारो वनीति नामधेयेन सहितः सनामधेयो भवति । स कथं संन्यस्तो भवतीत्युच्यते ॥ यस्मात् सदारस्य न संन्यासाधिकारः तस्मात् सम्यक्

.स्विहितात्मनां संहितात्मनां वानप्रस्थधर्माणां ईश्वराराधनिधयानुष्ठितानां फळिवि-शुद्धाङ्गी स्वकृतधर्मफलार्पणसन्तुष्टेश्वरप्रसादासादितिविशुद्धिचत्तो विदारो मुनिः सर्वकर्मसंन्यासं कुर्यात् । तादशचित्तशुद्धयभावे ब्रह्मचर्यतः चित्तशुद्धिहेतुश्रौत-स्मार्तधर्मानुष्ठानार्धमिष्मवर्णे गार्हस्थ्यं प्रपद्य वानप्रस्थाश्रमारोहणचित्तशुद्धिर्वान-प्रस्थाश्रमं पारिब्राज्यानुकृलचित्तशुद्धिप्रापकं प्रपद्यते ॥ प्राम्यसुखेच्छाभावेऽिष औपासनादिधर्मानुष्ठानार्थं संयतकरणप्रामो मुनिः लोकवत् भार्यया सक्त इव वनं गच्छतीत्यर्थः ॥ ५, ६ ॥

# जन्मनिवृत्त्यर्थं संन्यासपरिग्रहः

संत्यक्तवा संस्तिसुखमनुतिष्ठति किं मुघा ॥ ७ ॥ किं वा दुःखमनुस्मृत्य भोगांस्त्यज्ञति चोच्छ्रितान् । गर्भवासभयाद्भीतः शीतोष्णाभ्यां तथैव च । गुहां प्रवेष्टुमिच्छामि परं पदमनामयम् ॥ ८ ॥ इति ॥

किमर्थं संसारदुःखं विहाय वनी भवतीत्याशङ्कय जन्मादिभिया सर्वं त्यक्त्वा वनी भिक्षुर्वा भवतीत्याह—संत्यक्त्वेति । विपुछं संसारभवसुखं संत्यज्य मुधा वनाह्नमटित दारपुत्रादियोगजसुखदे संसारे ॥ किं दुःखमनुस्मृत्य सर्वोच्छित्राच स्वक्चन्दनादिभोगांस्त्यज्ञतीति प्राप्ते सांसारिकदुःखप्रायसुखाभासस्य क्षण-भङ्गुरत्वेऽप्यनन्तकोटिकल्पपर्यन्तं जननमरणादिदुःखपरम्पराहेतुत्वेन ब्रतिगृहिवन्याश्रमोचितवाह्यान्तःसंसारत्याग एव श्रेयानिति मनिस विधाय 'हे जाये त्वया मे यत् कर्तव्यं तत्सर्वं कृतं, पुत्रनिकटमेत्य तपश्चरन्ती ब्रह्मछोकं बज, इदानीमहं शोतोष्णादिबहुदुःखास्पदगर्भवासभयात् भीतः सन् यत्परमपदसाधनं गुद्धं निर्विशेषब्रह्मनिष्ठानुकूळसंन्यासं प्रवेष्टुमिच्छामि' इति जायामाश्वास्य प्रेषियत्वा विदारो यथावत् संन्यासं कृतवानित्यर्थः ॥ ७, ८ ॥

¹ उ १ उज्झृतान् .

# संन्यस्तस्य न श्रोतस्मार्ताधिसेवनम्

# संन्यस्याग्निमपुनरावर्तनम् ॥ ९ ॥

कृतेऽपि संन्यासे मुक्तिहेतवे इतोऽधिकिचत्तशुद्धवर्थं वा श्रौतस्मातिग्निसेवनं कर्तव्यनिर्विशेषब्रह्मज्ञानजनकिचत्तशुद्धेः निप्कामबुद्धयानुष्टेयसत्कर्मनिमित्तादग्निसेवनं कार्यमिति तत्राह—संन्यस्येति । नह्यत्तीर्णसिरित्पागे नौकां शिरसा वहित यथा तथा संप्राप्तसत्त्वशुद्धेः संन्यासिनः कृतकृत्यस्य न हि कर्मानुष्टानापेक्षाऽस्ति तस्य निरिन्नत्वात् । यत एवमतः संन्यस्य पुनः श्रौतं स्मातं वाग्नि कदापि न सेवेत । एवमग्निसेवाभावेऽपि यथोक्तकाळे वचसा मनसा वापि प्रधानमन्त्रस्य कृतस्तस्य वा न कदाण्यावर्तनमान्नेडनं स्मरणं वा कुर्यात् ॥ ९ ॥

### अभिसेवने प्रत्यवाय:

# यन्मन्युर्जीयमावहम् इति ॥ १० ॥

एवं कृते का हानिः इत्यत्राह—यदिति । योऽहं वर्णाश्रमव्यवस्थापक-श्रुतिगणः सोऽहं मृत्युर्भूत्वा परिव्राद्धमिविरलस्य ते पूर्वसिद्धमिप जायं जायमानं वा परापरिविषयकब्रह्मज्ञानमावहं प्रविशेयं, मृत्युः प्रमादः तदस्मरणं इत्थंभूतमृत्यु-प्रस्तं ज्ञानमाभासज्ञानमञ्चानं वा भवेदित्यर्थः । यद्यत्स्वातिरिक्ततया त्यक्तं तत् कदाप्यस्ति नास्तीति वा नहि स्मरेदित्यर्थः ॥ १० ॥

# चित्तराुद्धचर्थे प्रणवादिमहावाक्यानां आवर्तनम्

# अथाध्यात्ममन्त्राञ्जपेत् ॥ ११ ॥

उत्पन्नचित्तशुद्धेः प्रयोजनाभावात् कर्म मास्तु । यद्यचित्तशुद्धः संन्यस्यति तदा तचित्तशुद्धये कर्म विना किं ते अस्तीत्याशङ्कय तस्यापि न कर्मास्ति, ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि प्रैषादिमन्त्रपूर्वकं सर्वकर्मणां त्यक्तत्वात् । यद्यशुद्धचित्तस्तदा स्वाश्रमानुष्टानमिवहाय स्वचित्तशुद्धये प्रणवमहावाक्यजातमावर्तयेदित्याह—अश्वेति ।

अथ विविदिषासंन्यासानन्तरमध्यातममन्त्रान् प्रणवमहावाक्यानि ईशाद्यष्टोत्तर-शतोपनिषदो वा स्वचित्तराद्धये जपेत् ॥ ११ ॥

# दीक्षानियमा:

दीक्षामुपेयात् । काषायवासाः । कक्षोपस्थलोमानि वर्जयेत् । ¹ऊर्ञ्वबाहुर्विमुक्तमार्गो भवति । अनिकेतश्चरेत् । भिक्षाशी निदिध्या-सनं दृथ्यात् । पवित्रं धारयेज्जन्तुसंरक्षणार्थम् ॥ १२ ॥

तद्पि श्लोका भवन्ति।
कुण्डिकां चमसं शिक्यं त्रिविष्टपमुपानहो ।
शितोपघातिनीं कन्थां कौपीनाच्छादनं तथा ॥ १३ ॥
पिवत्रं स्नानशाटीं च उत्तरासङ्गमेव च ।
अतोऽतिरिक्तं यित्किञ्चित्सर्वं तद्वर्जयेचितिः ॥ १४ ॥
नदीपुलिनशायी स्यादेवागारेषु बाह्यतः ।
नात्यर्थं सुखदुःखाम्यां शरीरमुपतापयेत् ॥ १५ ॥
स्नानं पानं तथा शौचमद्भिः पूताभिराचरेत् ।
स्तूयमानो न तुष्येत निन्दितो न शपेत्परान् ॥ १६ ॥
मिक्षादि वैदलं पात्रं स्नानद्रन्यमवारितम् ।
एवं वृत्तिमुपासीनो यतेन्द्रियो जपेत्सदा ॥ १७ ॥
विश्वायमनुसंयोगं मनसा भावयेत् सुधीः ॥ १८ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> उ, १. ऊर्ध्वगो बाहु:.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ड १. विश्वायं.

आदेहपातं द्विविधन्नहाचर्यदीश्चामुपेयात् । तिन्यमस्तु काषायवस्त्रधारणं, कक्षोपस्थलोमवर्जनपूर्वकं क्षौरं, संन्यासानन्तरं ऊर्ध्वबाहः प्राचीमुदीचीं वा दिशं प्रब्रजेत । व्याविद्धपूर्वाचरितसंसारमार्गो भवति । यदि श्रवणव्यानानधिकारी तदा ''अष्टौ मास्येकाकी यतिश्चरेत् '' इति श्रुत्यनुरोधेनानिकेतश्चरेत् । एकान्नत्यागपूर्वकं माध्रकरादिवृत्त्या भिक्षाशी । यदि श्रवणाद्यधिकारी तदा अबाधकसत्सेवितपुण्यस्थले वसन् संशयादिपश्चदोषशान्यन्तं सर्ववेदान्तश्रवणमननं निदिध्यासनं च कर्वन . तत्फलीभृतार्थ सर्वापह्नवसिद्धं ब्रह्म निष्प्रतियोगिकस्वमात्रप्तित दथ्यात ध्यायेत . जन्तुसंरक्षणार्थम "सर्व खल्विदं ब्रह्मव्यतिरिक्तं न किचिदस्ति" इति श्रस्यनरोधेन सर्वात्मभावनासिद्धये पवित्रं परिशुद्धं निर्विशेषज्ञानं धारयेत् ॥ ''पवित्रं ज्ञानमुच्यते'' इति श्रुते: । ब्राह्मणेन योऽर्थोऽभिहित: तमेतमर्थ मन्त्रा अप्यनुवदन्तीत्याह-तदपीति ॥ परै: स्तूयमान: । कुण्डिकां कमण्डलुं चमसं नारिकेळिकपालार्ध त्रिविष्टपं त्रेलोक्यं मन्त्रीपधमहिम्ना तत्संचारक्षमावुपानहौ पादत्राणनकरौ ॥ उत्तरासङ्गं वेदान्तविचागसिक्तः ॥ भिक्षाद्याधारतया वैदुछं पत्रप्रथितपर्णपात्रं अवारितमावश्यकं स्नानद्रव्यं मृत्तिका । अयं धर्मः कुटीचका-दीनां सम: । कुटीचकस्य तु चमसोपानहपवित्रभिक्षापात्राणि विशेष: ॥ कुण्डिकां इत्यादिमन्त्रैः यतीनां या वृत्तिरभिहिता तां वृत्ति यतेन्द्रियो भूत्वोपासीनः सदा अध्यात्ममन्त्रान् जपेत् । ततः यद्विश्वारोपापवादाधिकरणं विश्वायं विश्वायतनं तद्येन मीयते स मनुः प्रणवः तयोः परापरब्रह्मणोः संयोगमेक्यं मनसा प्रणवार्थ ब्रह्माहमस्मि इति सदा भावयेत ॥ १२—-१८॥

# विश्वाविष्ठानात पश्चमूतानां भेदः

आकाशाद्वायुर्वायोज्योतिज्योतिष आपोऽद्भयः पृथिवी । एतेषां भूतानां ब्रह्म प्रपद्येऽजरममरमक्षरं प्रपद्ये ॥ १९ ॥

यद्विश्वाधिष्ठानं ततः पञ्चभूतानि भिद्यन्त इत्यत आह—आकाश इति । तत्सकाशादाकाशः । आकाशादिपञ्चभूतानां ब्रह्मकार्यत्वेन कार्यकारणयोरेकत्वात् s 5 एतेषां भूतानां यदारोपापवादाधिष्टानं तत् ब्रह्मेति प्रपद्ये । अधिष्ठेयसापेक्षतोऽ-धिष्टानमिप जीर्यन्म्रियत इत्यत आह—अजरममरमक्षरं प्रपद्य इति । अधिष्ठेयस्याकाञ्चादेः स्वाज्ञानिककिल्पतत्वेन कारणतुल्यत्वादधिष्ठेयापाये निर-धिष्टानत्वात् तत् कदापि न हि जीर्यते, नापि म्रियत इत्यर्थः ॥ १९ ॥

# यतेः स्वानुभवप्रकटनम्

मय्यखण्डसुखाम्भोधौ बहुधा विश्ववीचयः । उत्पद्यन्ते विलीयन्ते मायामारुतविश्रमात् ॥ २० ॥ न में देहेन संबन्धो मेधेनेव विहायसः । अतः कुतो मे तद्धर्मा जाप्रतस्वप्रसुषुप्तिषु ॥ २१ ॥ आकाश्वत्कल्पविदूरगोऽहमादित्यबद्धास्यविलक्षणोऽहम् । आहार्यवित्तित्यविनिश्चलोऽहमम्भोधिवत्पारविवर्जितोऽहम् ॥२२॥ नारायणोऽहं नरकान्तकोऽहं पुरान्तकोऽहं पुरुषोऽहमीश्चरः । अखण्डवोधोऽहमशेषसाक्षी निरीश्वरोऽहं निरहं च निर्ममः ॥

विश्वायमनुसंयोगध्याता यतिः स्वानुभवं प्रकटयति- मयोति । ममाकाज्ञवत् कलपनास्पृष्ठत्वात् ॥ मेरोः केनापि हर्तुमज्ञक्यत्वात् मेरवद्चछोऽस्प्रीत्यर्थः ॥ एवं नित्यानुसंधानतो विविकलपं मनो भवति तेन कृतकृत्यो भवतीत्यर्थः॥

योगाभ्यासेन ब्रह्मसाक्षात्कारः

तदभ्यासेन प्राणापानौ संयम्य । वृषणापानयोर्मध्ये पाणी आस्थाय संश्रयेत् । संदश्य शनकैर्जिह्वां यवमात्रविनिर्गताम् ॥ २४ ॥ माषमात्रीं तथा दृष्टिं श्रोत्रे स्थाप्य तथा सुवि । श्रवणे नासिके गन्धायतत्वं न च संश्रयेत् ॥ २९ ॥ अथ शैवं पदं यत्र तद्भृद्धा ब्रह्म तत्परम् । तद्भ्यासेन लभ्येत पूर्वजन्मार्जितात्मना ॥ २६ ॥

यधेवं ज्ञानं नोदेति तदा योगाभ्यासेन प्राणापानैक्यं कृत्वा षण्मुखीकरणेन कुण्डल्युद्धोधनं कृत्वा तया प्रन्थित्रयात्मकषडाधारं भित्त्वा सहस्रारे ब्रह्मसाक्षात्कारं कुर्यादिखाह—तद्भ्यासेनेति । योगाभ्यासेन प्राणापानसंयमनपूर्वकं कुण्डल्म्या सुपुन्नां भेदयेत् इत्यत्र वक्ष्यमाणमन्त्रा भवन्तीत्याह—वृषणेति । वृषणापानमध्यं करद्वयेन संपीड्य ॥ जिह्नाबन्धनपूर्वकं माषमात्रल्क्ष्यानुसन्धानपूर्वकं दृष्टि श्रोत्राकाशे सुवि पदद्वये च संस्थाप्य । श्रवणनासिकागन्धग्रहणं पञ्चज्ञानेन्द्रियतद्विषयपञ्चकोपल्क्षणार्थं । श्रवणादिपञ्चन्द्रियाणां शब्दादिपञ्चविषयायतनत्वं न च संश्रयेत् इन्द्रियन्द्रियार्थसंबन्धं मनःसंकल्पसंबन्धं च न कुर्यादित्यर्थः । एवं कृते प्राणापाननस्य भवति ॥ ततः कुण्डलिनी मुषुन्नां भित्त्वा अथ सहस्रारचकं प्रविश्य लीयते । तया साकं दृष्ट्यनाप्रकाधिकरणं व्रद्धायः वर्षायति वर्षेयन्ते । तत्रा साकं दृष्ट्यनाप्रकाधिकरणं वर्षेयः । एवमभ्यासः सफले भवतीत्याह—तद्भयासेनेति । योऽयं ज्ञानयोगोऽभिहितः पूर्वजन्मन्याजितः अभ्यस्त आत्मा स्वरूपं यस्य तेन पूर्वजन्माजितान्मना तद्भयासेन योगिपटल्मावनानुरूपं परापरे ब्रह्मणि लभ्येत ॥ तत्र निर्विशेषाज्ञानिस्वात्त्रज्ञानसमकाल्येव ब्रह्मव भवतीत्यक्तम् ॥ २४–२६ ॥

सविशेषज्ञानिनः कममुक्तिः

संभूतैर्वायुसंश्रान्य हृदयं तप उच्यते । ऊर्ध्व प्रपद्यते देहाद्भित्त्वा मूर्धानमन्ययम् ॥ २७ ॥ स्वदेहस्य तु मूर्धानं ये प्राप्य परमां गतिम्। भूयस्ते न निवर्तन्ते परापरविदो जनाः ॥ २८ ॥

अथ सिवरोपज्ञानिनः क्रममुित्तमाच्छे—संभूतेरिति । सम्यक् भवन्तीति संभूतानि बाह्यान्तःकरणानि । तेः साकं यत्सविशेषज्ञानाग्निना तप्यते दीप्यते प्रकाशते इति तप इत्युच्यते । हृदयं प्रविश्य तत्रस्वायुं प्राणवायुं संश्राच्य ब्रह्मन्ध्रभेदनसमर्थिभिति श्रुत्वा तं प्राणमवष्टभ्य सुषुम्नाद्धारेण देहादूर्ध्व मूर्थानं भित्ता यदपं ब्रह्माञ्च्यं तदेव प्रपद्यते ॥ तत् प्राप्य पुनः निवर्तन्त इत्यत्र— ''स्वदेहस्य तु मूर्थानं ये प्राप्य परमां गितम् भजन्ति । भूयस्ते न निवर्तन्ते परापरिवदो जनाः'' ॥ इति शबळब्रह्मोपासकाः सुषुम्नामार्गेण ब्रह्मरन्ध्रं भित्त्वा सूर्यद्वारेण ब्रह्मलोकं प्रविश्य तत्र निर्विशेषब्रह्मान्वेषणं कुर्वन्तो यावदाभूतसंप्रवं तत्रोषित्वाथ वासनाक्षयतो ब्रह्मणा सह कैवल्यमेत्य कदापि न हि पुनरावर्तन्त इत्यर्थः ॥ २७, २८ ॥

# निर्विशेषत्रह्मज्ञानिनां मोक्षः

न साक्षिणं साक्ष्यधर्माः संस्पृशिन्त विलक्षणम् । अविकारमुदासीनं गृहीधर्माः प्रदीपवत् ॥ २९ ॥ जले वापि स्थले वापि लुठत्वेष जडात्मकः । नाहं विलिप्ये तद्धमैंर्घटधर्मेंनेमो यथा ॥ ३० ॥ निष्कियोऽस्म्यविकारोऽस्मि निष्कलोऽस्मि निराकृतिः । निर्विकल्पोऽस्मि नित्योऽस्मि निरालम्बोऽस्मि निर्द्धयः ॥३१॥ सर्वोत्मकोऽहं सर्वोऽहं सर्वातीतोऽहसद्वयः । केवलाखण्डवोधोऽहं स्वानन्दोऽहं निरन्तरः ॥ ३२ ॥ स्वमेव सर्वतः पश्यन्मन्यमानः स्वमद्वयम् । स्वानन्दमनुभुञ्जानो निर्विकल्पो भवान्यहम् ॥ ३३ ॥ गच्छंस्तिष्ठनुपविशञ्ख्यानो वान्यथापि वा । यथेच्छ्या वसेद्विद्वानात्मारामः सदा मुनिः ॥ ३४ ॥ इत्युपनिषत् ॥

केचनात्रैव निर्विशेषं ब्रह्म विदित्वा कृतकृत्या भवन्ति इत्यत्र आभासताऽपि यद्यस्ति स्वातिरिक्तकल्ना तदा तत्साक्षिणो भूत्वा मुक्ता भवन्तीत्याह्—न साक्षिणिमिति । स्वदेहतदन्यत्रात्मात्मीयाभिमितमुत्सृज्यानवरतब्रह्मानुसंधानपरिक्षीणस्वातिरिक्तभ्रमो मुनिः प्रवृत्तिनिवृत्तिपराङ्मुखो भूत्वा कृतकृत्यो विदेहमुक्तो भवेदित्यर्थः ॥ इत्युपनिषच्छ्व्यः कुण्डिकोपनिषद्परिसमास्यर्थः ॥

श्रीवासुदेवेन्द्रशिष्योपनिषद्ब्रह्मयोगिना । कुण्डिकोपनिषद्वयाख्या छिखिता स्वात्मबोधिनी । कुण्डिकोपनिषद्वयाख्याग्रन्थजातं शतं स्मृतम् ॥

इति श्रीमदीशायश्रोत्तरशतोपनिषच्छास्त्रविवरणे चतुस्सप्ततिसंख्यापूर्कं कुण्डिकोपनिषद्विवरणं सम्प्रणम् ॥

# जाबालोपनिषत्

# पूर्णमदः--इति शान्तिः

अविमुक्तोपासनम्

बृहस्पितिरुवाच याज्ञवल्क्यम् । यद्तु कुरुक्षेत्रं देवानां देवयजनं सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसदनम् । अविमुक्तं वै कुरुक्षेत्रं देवानां देवयजनं सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसदनम् । तस्माद्यत्र कचन गच्छिति तदेव <sup>1</sup>मन्येतेति<sup>2</sup> । इदं वै कुरुक्षेत्रं देवानां देवयजनं सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसदनम् । अत्र हि जन्तोः प्राणेषूत्कममाणेषु रुद्रस्तारकं ब्रह्म च्याचष्टे येनासावमृतीभूत्वा मोक्षीभवति । तस्मादिवमुक्तमेव निषेवेताविमुक्तं न विमुञ्जेत् । एवमेवैतद्याज्ञवल्क्य एवमेवैतद्भगवन् इति वै याज्ञवल्क्येति ।। १ ॥

जाबालोपनिषत्ख्यातसंन्यासज्ञानगोचरम् । वस्तुतस्त्रैपदं ब्रह्म स्वमात्रमवशिष्यते ॥

शुक्रयजुर्वेदान्तर्गतजाबालशाखायां कर्मादिकाण्डत्रयं विद्यते । तत्र सकामिनां कर्मकाण्डानुष्टानतः चन्द्रलेकाप्तिः । निष्कामिनां कर्मोपासनाकाण्डसमुचयानुष्टानतो

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> उ१, मन्यते.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ड. 'इति ' इत्यस्य स्थाने 'तदविमुक्तमेव ' इति दरयते.

ब्रह्मलोकाितः । काण्डद्रयार्थविरक्तानां ब्रह्ममात्राप्तिहेतुशतरुद्रीयजपसर्वकर्मसंन्यास-साधनसम्पन्नानां ब्रह्ममात्राप्तिसाधनमूतेयं ज्ञानकाण्डात्मिका जाबाळोपनिषदारब्धा । विवरणमारभ्यते । आख्यायिका विद्यास्तुत्यर्था । तस्यास्तावदलपग्रन्थतो मिथिलोपवनप्रान्ते वादेन ब्राह्मणान् जित्वा स्वात्तपरब्रह्मविद्यया जनकं बोधयित्वा स्विशिष्यगणेन सह याज्ञवल्क्यः पुनः मिथिछोपवने किंचित्कालमासांचके । यः सर्वज्ञकल्पस्तं याज्ञवल्क्यं अविमुक्तेयत्तां जिज्ञासुर्बृहस्पतिरुवाच सर्वक्षेत्रादपि यदनु प्रसिद्धम् । कुत्सितं पापकमे रौतीति कुरुः । तस्य क्षेपणपूर्वकं स्वगतजनत्राण-नात् कुरुक्षेत्रम् । यद्वा —कुः पृथिवी, तस्यां रौति शब्दं करोतीति कुरुः प्राण-स्तदावासहेतुशरीरं कुरुक्षेत्रं तत्रत्यदेवतानामिन्द्रियाणां प्रवृत्तिनिमित्तदेवस्य प्रत्यिक्च-द्धातोर्थजनं <sup>1</sup>पूजाकरणम् । अत्र हीन्द्रियाणि स्वोचितविपयोपहाँरेरात्मानं यजन्ति **सर्वेषां भूतानामि**न्द्रियाधिष्ठातॄणां वा **ब्रह्मसद्नं** ब्रह्माप्तिस्थानम् । यथा देवयजन-साधनं कुरुक्षेत्रं तथा विशेषणद्वयविशिष्टमान्तरं कुरुक्षेत्रमिति बृहरूपतिप्रश्नानुरोधं मुनिराह — अविमुक्तमिति । यत्स्वरूपं स्वाविद्याकामकर्मविमुक्तं तद्विमुक्तं ब्रह्म यत्रोपळभ्यते तदेव<sup>2</sup> भूमध्यगताज्ञाचकं कुरुक्षेत्रम् । देवानामित्याधुकार्थम् । यस्मादेवं तस्माद्यत्र कचन गङ्गाप्रयागादिस्थले तद्विपरीते वा गच्छति तदेवाविमुक्तभिति मन्येत जानीयात् । इति अनेन प्रकारेण । इदं वै मया प्राप्तमेव ब्रह्म । कुरुक्षेत्रमित्यायुक्तार्थम् । क्षेत्रसामान्यस्य क्षेत्रज्ञविकल्पितत्वात् तदितरेकेण न किंचिदस्तीत्यर्थः । अत्राविमुक्तरूपे कुरुक्षेत्रे ब्रह्मेति विज्ञाते तद्विज्ञानानुरोधेन जन्तोः प्राणिमात्रस्य प्राणेषृत्कममाणेषु । स्वाज्ञानरुजं द्रावयति नाञ्चयतीति रुद्रः परमेश्वरः संसारतारकं ब्रह्म सिचदानन्दलक्षणं व्याचष्टे कथयति । येन ''तत्त्व-मिसं", ''अहं ब्रह्मास्मि'' इत्युपदेशेन असौ जीवोऽमृतीभूत्वा स्वातिरिक्तस्रमतो मोक्षीभवति स्वातिरिक्तापह्नवसिद्धनिष्प्रतियोगिकब्रह्ममात्रतयावशिष्यते । यस्मा-देवं तस्मात् ब्रह्ममात्रज्ञानोत्पत्तेः प्रागविमुक्तं भ्रूमध्यगतज्योतिर्हिङ्गमेव निषेवेत ज्योतिर्हिङ्गमस्मि इत्यनुसंघानं कुर्यात् ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> उ१. पूजाकारण**म्** .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> उ. 'तदेव' नास्ति.

# '' ज्योतिर्छिङ्गं भ्रुवोर्मध्ये नित्यं ध्यायेत् सदा यतिः ''

इति श्रुतेः । याबद्रह्ममात्रज्ञानं नोदेति ताबदिवमुक्तं <sup>1</sup>प्रत्यश्चमात्मानमीश्वरं वा न विमुश्चेत् । याज्ञवल्क्येनैवमुक्तो बृहस्पतिस्तदुक्तमङ्गीचकारेत्याह— एवमेवेति ॥१॥

इति प्रथमः खण्डः

# अविमुक्तस्वरूपजिज्ञासा

अथ हैनमत्रिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्यम् । य एषोऽनन्तोऽञ्यक्त आत्मा तं कथमहं विजानीयामिति । स होवाच याज्ञवल्क्यः । सोऽविमुक्त उपाम्यो य एषोऽनन्तोऽञ्यक्त आत्मा सोऽविमुक्ते प्रतिष्ठित इति ॥ १ ॥

कथं पुनः अविमुक्तात्मोपासितुं शक्यस्तस्याव्यक्तत्वादित्यविमुक्तयाथात्म्यबु-मुत्सया याञ्चवल्क्यमत्रिः पप्रच्छेत्याह — अथेति । अय ह बृहस्पतिप्रश्निनिर्णयानन्तरं किलेनं याञ्चवल्क्यं ब्रह्मपुत्रोऽत्रिः पप्रच्छ । किमिति । यस्तारकब्रह्मेत्युक्त एषोऽनन्तः पिर्च्छेदत्रयविरलोऽव्यक्त आत्मा तमुक्तलक्षणमात्मानं कथमहं विज्ञानीयामव-गच्छेयं इति । अत्रिप्रश्लोक्तरं स होवाच याज्ञवल्कयः बृहस्पतिं प्रति । तारकत्वेन य उक्तः सोऽविमुक्तः प्रत्यगभेदेनोपास्यः । तत्र हेतुः भवता पृष्टो य एषोऽनन्तोऽ-व्यक्त आत्मा व्याख्यातम् । सोऽविमुक्ते सोपाधिकेश्वरे प्रतिष्ठित इति तस्य निरावृतत्वात तस्मिकव्यक्तोऽनन्तात्मोपल्यन्यते ॥ १ ॥

# अविमुक्तोपलब्धिसाधनम्

सोऽविमुक्तः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति । वरणायां नास्यां च मध्ये प्रतिष्ठित इति । का वै वरणा का च नासीति ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> उ. प्रपञ्चम्.

सर्वानिन्द्रियकृतान्दोषान्वारयतीति तेन<sup>1</sup> वरणा भवति । सर्वा-निन्द्रियकृतान् पापान् नारायतीति तेन नासी भवतीति । कतमचास्य स्थानं भवतीति । भ्रुवोर्घाणस्य च यः संधिः स एष द्यौर्लोकस्य परस्य च संधिर्भवतीति । एतद्वै संधिं संध्यां ब्रह्मविद उपासत इति । सोऽविमुक्त उपास्य इति । सोऽविमुक्तं ज्ञानमाचष्टे यो वै तदेवं वेदेति ॥ २ ॥

तदपलिश्वस्थानं प्रच्छिति—सोऽविमुक्तः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति । सोऽयमीश्वर: क्रुत्र संनिहित: इति पृष्ट: उत्तरमाह—वरणायां नास्यां च मध्ये प्रतिष्ठित इति । वरणानास्योर्मध्ये प्रतिष्ठित इत्यर्थः । वरणानासीप्रदेशौ श्रुतिर्व्या-करिप्यतीति न व्याख्यातम् । वरणानासीस्वरूपं प्रच्छति-का वै वरणा का च नासीति । तत्र वरणाञ्चब्दार्थं व्युत्पादयति—सर्वानिति । सर्वान् ज्ञान-कर्मेन्द्रियकृतान दोपान वारयति निवारयतीति । तेन वरणा भवतीति । सर्वानिन्द्रियकृतान् पापान् पापानि नाशयतीति । तेन नासी नाशी भवति । सकार: शकारार्थ: । वरणाया नास्याश्च मध्ये प्रतिष्ठित इत्युक्त्या नासाभ्रसन्धिः प्रतीयते । तथापि तत्प्रदेशं पृच्छति --कतमचास्य स्थानं भवतीति । अस्या-विमुक्तस्येत्यर्थः । सर्वत्रेतिशब्दः प्रश्नपरिसमाध्यर्थः । भ्रुवोर्घाणस्य च यः प्रसिद्धः सन्धिः स एष प्रसिद्धः ब्रह्मकपालस्थानीयगुलोकस्य चुनुकावसानस्था-नीयस्य च परस्य च भूलोकस्यापि सन्धिर्भवति । लोकद्वयसमुच्चयार्थश्वकारः । एतंद्वे एतमेव । स संधीयते अस्मिन्नविमुक्तमिति सन्धिः स्वात्मा । तं सन्धि स्वात्मानं संध्यां भूत्राणसन्धौ श्र**ह्मविद् उपासते** तत्रसज्योतिर्लि**ङ्ग**ध्यानपरा भवन्ति । सोऽविमुक्त उपास्यः इति व्याख्यातम् तज्ज्ञानफलमाह्—यो वा इति। यो वै विद्वान अविमुक्तयाथात्म्यं वेद तद्गतहेयांश्रामपोह्य निर्विशेषात्मानं जानाति

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ड. 'तेन' नास्ति.

स विद्वान् सोऽविमुक्तन्तत्साक्षात्कारहेतुं ज्ञानमाचष्टे स्वयमीश्वरभावमेत्य स्वभक्त-पटळचरमदशायां तारकज्ञानोपदेशं करोति । स्वयं निर्विशेषब्रह्मैव भवतीत्यर्थः ॥ १ ॥ इति द्वितीयः खण्डः

# अविमुक्तज्ञानोपाय:

अथ हैनं ब्रह्मचारिण ऊचुः । किंजप्येनामृतत्वं ब्रूहीति । स होवाच याज्ञवल्क्यः । शतरुद्रीयेणेति । एतान्येव ह वा अमृतस्य नामधेयानि । एतेई वा अमृतो भवतीति ॥ १ ॥

अविमुक्तयाथात्म्यज्ञानोपायं ब्रह्मचारिणः पृच्छन्तीत्याह्—अथेति । अथ अत्रिप्रश्ननिर्णयानन्तरं ह किल एनं याज्ञवल्क्यं तिच्छित्या ब्रह्मचारिण ऊचुः । किंजप्येनामृतत्वं केन जप्येनामृतत्वसाधनज्ञानं जायते तद्ब्रूहि भगवित्रिति । तेः पृष्टः स होवाच याज्ञवल्क्यः । किमिति । केवल्यादिपञ्चरुदेण रुद्राध्यायेन वेति अमृतत्वसाधनज्ञानं जायते ततोऽमृतत्विमित्येतानि शतरुद्राभिधानानि अमृतस्यक्तपरुद्रनामधेयानि भवन्ति । एतैः शतरुद्रीयजपेः चित्तशुद्धिप्राप्यज्ञानद्वाग शतरुद्रजपी मुनिरमृतो भवति । इतिशब्दः खण्डसमाम्यर्थः ॥ १ ॥

इति तृतीय: खण्ड:

# सर्वकर्मसंन्यायज्ञानजिज्ञासा

अथ जनको ह वैदेहो याज्ञवल्क्यमुपसमेत्योवाच। भगवन्संन्यासमनुब्रूहीति। स होवाच याज्ञवल्क्यः। ब्रह्मचर्य<sup>1</sup> <sup>1</sup> उ. परिसमाप्यः समाप्य गृही भवेत् । गृही भूत्वा वनी भवेत् । वनी भूत्वा प्रत्रजेत् । यदि वेतस्था ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेद्गृहाद्वा वनाद्वा । अथ प्रनरत्रती वा व्रती वा स्नातको वास्नातको वा उत्सन्नाभिरनभिको वा यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रव्रजेत् ॥ १ ॥

सर्वकर्मसंन्यासज्ञानबुभुत्सया जनको मुनि पृच्छतीत्याख्यायिकामवतारयति— अथेति । अथ ब्रह्मचारिप्रश्नानन्तरं नामतो जनको ह वैदेहो विदेहराजो याज्ञवल्क्यमुप समीपमेत्योवाच । किविति । हे भगवन सर्वकर्मसंन्यासमनु-त्र्हीत्युक्तः स होवाच याज्ञवल्कयः। किमिति। अविरक्तदृष्टिमाश्रित्याश्रम-व्यवस्थामाह — ब्रह्मचर्यमिति । विद्याप्रहणनिमित्तब्रह्मचर्य तेनैव कालं नयेत् यद्यविरक्तस्तदा तत्समाप्य गृही भवेत्। तत्र यावच्छक्ति निप्कामबुद्धया सत्कर्मानुष्टानं कुर्वन् कालं नयेत् तत्र विरक्तिश्चेत्तदा गृहाद्वनी साग्निर्निगन्नर्वा भूत्वा तत्रैव कालं नयेत् । यद्यलंबुद्धिस्तदा प्रव्रजेत् चतुर्याश्रमं गच्छेत् । एवं क्रमेण संन्यासः कर्तव्यो न विपर्यये इत्यत आह—यदि वेति । यदि वेति पक्षान्तरे विकल्पः तीव्रतरवैराग्यं जायते तदाधीतवेदान्तो विद्वान् प्राथमिक ब्रह्मचर्याश्रमादेव प्रव्रजेन पारमहंस्याश्रमं गच्छेत् । ब्रह्मचर्यसमाध्यनन्तरं कुटीचकादिक्रमेण पारिबाज्यं प्राह्मिति चेन्न तत्क्रमस्य मन्दविरागिविपयत्वात् , वैराग्यसाकल्ये पारमहंस्यमेव स्वीकर्तु शक्यमित्यर्थः । यदि गृहस्थाश्रमे विरतिर्जायते तदा गृहाद्वा प्रव्रजेत वनाद्वा । प्रवजनस्य वैराग्यनिमित्तत्वात न क्रमाकाङक्षास्तीत्यर्थः । यदा विगक्तिर्जायते तदाश्रमत्रयान्तराळेऽपि न्यासो युज्यत इत्याह । अथेति वैगग्या-नन्तर्यार्थः । वनस्थदीक्षासमाप्तावपि कृतश्चित्रिमित्तात् संन्यासो न छभ्यते तदानीं तदवस्थिति: द्विधा भवति जपो ध्यानं चेति । तदेव हि तद्वतम् । तदस्यास्तीति व्रती । न व्रती अव्रती वा, यद्वा व्रती वा, अधीतसाङ्गस्वाध्यायी स्नातकः, यरिंकचिद्वेदाध्याय्यस्नातको वा, गृहस्थोऽपि द्वेधा नाश्रमी भवति एकस्वीकृताग्निः कळत्रमरणादुत्सन्नाग्निः, कळत्रे सत्यपि कश्चित् निरग्निः असंस्कृतत्वात् , येनाग्निर्न गृहीतः सोऽयमनिमनो वा विरक्तिर्जाता चेत् परिव्रजेदिति सर्वत्रानुषज्यते। किं बहुना । नात्र काल्कृतनियमोऽस्तीत्याह——यदिति । यस्मिन्नेवाहिन विरजेत् वैराग्यं प्राप्तुयात् तस्मिनेव अहिन प्रव्रजेत् संन्यसेत् ॥ १ ॥

# आहितामिसंन्यासविधिः

तद्धैके प्राजापत्यामेवेष्टिं कुर्वन्ति । तदु तथा न कुर्यात् । आग्नेयीमेव कुर्यात् । अग्निर्हि वे प्राणः । प्राणमेवैतया करोति । त्रेघातवीयामेव कुर्यात् । एतयैव त्रयो धातवो यदुत सत्त्वं रजस्तम इति ।

अयं ते योनिर्ऋत्वियो यतो जातो अरोचथाः । तं जानन्नम्न आरोहाथा नो वर्षया रियम् ॥ इत्यनेन मन्त्रेणामिमाजिन्नेत् । <sup>1</sup>एष ह वा अभ्नेर्योनिर्यः प्राणः । प्राणं गच्छ स्वाहेत्येवमेवैतदाह ॥ २ ॥

यदा आहिताग्निः संन्यस्यित तदा तस्येष्टिविशेषमाह—तदिति । तद्धैके के-चनाचार्याः प्रजापतिदेवताकां प्राजाप्रत्यामेवेष्टिं कुर्वन्ति तदु । तेपामुक्तमपि न कुर्यात् । किं कर्तव्यमित्यत्र अग्निदेवताकामाग्नेयीमिष्टिमेव कुर्यात् । तत्रेयमुपपितः । अग्निर्हिं प्राणः । अग्नेदेवप्रधानत्वेन सूत्ररूपत्वात् यस्मादेवं तस्मादेतया आग्नेय्येष्ट्या प्राणमेव करोति ततस्त्तैयातवीयामेवेन्द्रदेवताकामेवेष्टि याङ्गिकप्रसिद्धां कुर्यात् । तत्रोपपित्तः । एतयेवेष्ट्या त्रयो धातवो यदुताग्नेयं रूपत्रयं सत्त्वं शुक्तं रजो रोहितं तमः कृष्णम् । इतिशब्दो वाक्यसमात्यर्थः । पुरोक्तरीत्या यथाशास्त्रमिष्टिं कृत्वा अनेन मन्त्रेण अग्न्यात्राणं कुर्यादित्याह—अयिमिति । हे अग्ने अयं प्राणस्ते तव योनिः मुख्यप्राणस्य विराडयोनित्वात् ऋत्वियः संवत्सरात्मनो ऋत्ववय-वित्वाद्यतः सूत्राज्जातः सन्नरोच्याः दीप्तिं कृतवानसि यस्तव कारणं तमात्मानं जानन्नारोहं स्वकारणीभृतप्राणमात्रो भवेत्यर्थः । अथ स्वकारणप्रवेशानन्तरं

¹ ड. 'एष वा'.

नोऽस्माकं रियं स्वात्मज्ञानधनमभिवर्धय । मन्त्रसमाप्तावितिज्ञाद्यः । अनेन मन्त्रेणाग्निमाजिन्नेत् । मन्त्रार्थं श्रुतिग्नुवदित । एव वा अन्नेयोनिर्यः प्राण इति । स्पष्टम् । प्राणं स्वकारणं गच्छ । स्वाहाज्ञाद्यः कार्यकारणंकत्वद्योतकः । एवमेव मन्त्रोऽप्याह हि ॥ २ ॥

#### निरमिकसंन्यासविधिः

श्रामादश्चिमाहृत्य पूर्ववदश्चिमाद्यापयेत् । यद्धिं न विन्देदण्सु जुहुयात् । आपो वे सर्वा देवताः । सर्वाभ्यो देवताभ्यो जुहोमि स्वाहेति हुत्वोद्धृत्य प्राश्चीयात्साज्यं हिवरनामयम् । मोक्षमन्त-स्त्रय्येवं विन्देत् । <sup>2</sup>तद्भद्धः तदुपासितव्यम् । एवमेवैतद्भगवित्ति वे याज्ञवल्क्य ॥ ३ ॥

इदानीं निरिग्नेकानां संन्यासिविधमाह—मामादिति । प्रामे श्रोत्रियागा-रादिमाहत्य पूर्वविदिष्टित्र्यिनिरिक्तविरजाहोममन्त्रपुरुषसूक्ताभ्यां पूर्णांहुत्यन्तं हुत्वा "अयं ते" इति मन्त्रेण संन्यासाध्वर्युरिग्नमाद्रापयेत् । पक्षान्तरं यदिम्नं न विन्देदप्यु जुहुयात् । तत्रोपपित्तः आपो वै सर्वा देवताः । श्रोंकारप्र-भवेभ्यः सर्वाभ्यो देवताभ्यो जुहोमि स्वाहा इत्यनेन मन्त्रेण हुत्वोद्धृत्य प्राद्यनीयात् साज्यं हविरनामयम् । हुतशेषमत्रं निरामयहेतुत्वात् तदानीं यज्ञप्यं तदुच्यते स्वाज्ञानमोक्षहेतुमन्तः प्रणवस्तस्य त्रयीक्तपत्वात् । एवं विन्देत् यत् प्रणवार्थरूपं तदस्भीति विद्यात् । यत्सत्यज्ञानादिळक्षणं तद्भद्धा प्रणवार्थत्वे-नोपासितव्यम् । एवं याज्ञवल्क्योक्तं जनकोऽङ्गीचकार । किमिति । एवमेवैत-द्वगवित्रिति वे याज्ञवल्क्येति । एष इति पाठे संन्यासः ॥ ३ ॥

इति चतुर्थ: खण्ड:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> उ. वदेत्.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> उ. एतद्रह्म एतदुपासितव्यम्.

#### ब्राह्मणस्य संन्यासे**ऽ**धिकारः

अथ हैनमत्रिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्यम् । एच्छामि त्वा याज्ञ-वल्क्यायज्ञोपवीती कथं ब्राह्मण इति । स होवाच याज्ञवल्क्यः । इदमेवास्य यज्ञोपवीतं य आत्मा अपः प्राश्याचम्य । अयं विधिः प्रत्राजिनाम् । । १ ॥

जनकेन यत् प्रष्टव्यं तदनुज्ञया अत्रिः पप्रच्छेत्याह श्रुतिः अथेति । अथ ह जनकप्रश्नानन्तरं एनं याज्ञवल्क्यं जनकचोदितोऽत्रिः पप्रच्छ । किमिति । हे याज्ञवल्क्य त्वा त्वां पृच्छामि क्रियाङ्गयज्ञोपवीती ब्राह्मणः इति छोकप्रसिद्धिः । अयं तु अयज्ञोपवीती कथं ब्राह्मणो भवतीति पृष्टः स होवाच याज्ञवल्क्यः । इदं ब्रह्मज्ञानमेवास्य संन्यासिनो यज्ञोपवीतं यज्ञरूपविष्णुप्राप्रकत्वात् यः स्वयंप्रकाशात्मा सोऽइमस्मीति निश्चित्य । अपः प्राश्य इत्यनेन संन्यासिविधिरुक्तः । तत् कथं प्रेषानन्तरं ''समुद्रं गच्छ स्वाहा '' इत्यनेन मन्त्रेण जले शिखायज्ञोपवितप्रक्षेपणपूर्वकं त्रिराचम्य । अयं विधिः परित्राज्ञिनाम् ॥ १ ॥

# संन्यासेऽनधिकृतानां कर्तव्यनिरूपणम्

वीराध्वाने वानाशके वापां प्रवेशे वाग्निप्रवेशे वा महाप्रस्थाने वा । अथ परिव्राड्विवर्णवासा मुण्डोऽपरिग्रहः शुचिरद्रोही <sup>2</sup> मैक्षमाणो ब्रह्मभूयाय भवति । यद्यातुरः स्थान्मनसा वाचा संन्यसेत् । एष पन्था ब्रह्मणा हानुवित्तस्तेनैति संन्यासी ब्रह्मविदिति । एवमेवैष भगवित्रति वै याज्ञवल्क्य ॥ २ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> उ. परित्राजकानाम. •

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> उ. भैक्षाणो

क्षत्रियादेः पारिबाज्यानिधिकारादाश्रमम्बद्यानामसाध्यचिकित्सामयानां श्रवणाचसमर्थानां वा वक्ष्यमाणोऽयं विधिर्युज्यत इत्याह—वीरेति । संग्रामानिवर्तिवीराणां
योऽध्वा तस्मिन् वीराध्वाने वा, न विद्यते अशनं यस्य तदनाशकं तस्मिन्ननाशकं
वा गङ्गाद्यपां प्रवेशे वा जाज्वल्यमानाग्निप्रवेशे वा यावच्छरीरपातगमने महाप्रस्थाने
वा तनुं त्यजेदिति पञ्चप्रकारेऽपि योज्यम् । यद्ययं श्रवणाधिकारी तदा ग्रुक्केतरकाषायवासाः सिशानकेशश्मश्रुगिहत्यान्मुण्डः । न विद्यते देहमात्रधारणातिरिक्तपरिग्रहो
यस्य सोऽयं अपरिग्रहः । बाह्याभ्यन्तरशोचतः ग्रुचिः मनोवाक्षायकर्मिः
प्राणिमात्राद्रोही प्राणसंधारणार्थं मैक्षमाणो ब्रह्मभूयाय ब्रह्मसाक्षात्काराय भवति ।
पक्षान्तरं चोरव्याद्रगेगाद्यभिभूतस्य संन्यासाङ्गकर्म कर्तुमशक्यत्वात् । सोऽयं
वक्तं शक्तक्षेत् मनोयुक्तवाचा प्रयोचारणपूर्वकं संन्यसेत् । यदि तत्राप्यशक्तस्तदा
मनसैव वा संन्यसेत् संकल्पयेत् । एष ज्ञानहेतुपन्था ब्रह्मणाधिकारिणा हानुवित्तो
छब्धः तेनोक्तन पथा ब्रह्मवित्पथा संन्यासी स्वात्त्वोधानुरूपं ब्रह्मिति यदि
निविशेषज्ञानी तदा विदेहकेवल्यमेतीति मुनिनोक्तमित्रगङ्गीचकार एवमेवैष
भगविति व याज्ञवल्कयेति ॥ २ ॥

इति पञ्चमः खण्डः

# पारमहंस्यपगस्य सर्वोत्ऋष्टता

तत्र परमहंसा नाम संवर्तकारुणिश्वेतकेतुदुर्वासकः भुनिदाघ-जडभरतद्तात्रेयरैवतकप्रभृतयोऽन्यक्तलिङ्गा अन्यकाचारा अनुन्मत्ता उन्मत्तवदाचरनतः ॥ १ ॥

इदानीं याज्ञवल्क्यो मुनिः श्रोतृश्रद्धाभिवृद्धये तरपृष्टोऽपि पारमहंस्यधर्मपूगस्य महद्भिराश्रितत्वेन सर्वोत्कृष्टतां प्रकटयति—तत्रेति । तत्र कुटीचकादिषु श्रुत्युक्तेषु तुर्याश्रमतुर्यभेदानुष्टायिनः परमहंसा नाम वक्ष्यमाणाः प्रसिद्धा हि । के ते इस्पत्र संवर्तकादिरैवतकप्रमृतयः नवसंख्याकाः श्रुतिपिठताः अञ्यक्तिस्ङ्गाद्या-चरन्त इस्यन्तं संवर्तकादीनां विशेषणम् । ब्रितकामिवनिल्ङ्गिनि येषां न सन्ति ते अञ्यक्तिल्ङ्गाः । यदाचारो लोकेर्न दश्यते ते अञ्यक्ताचाराः । अनुन्मत्ताः उन्मादहेतुमोहवैरळ्यादुन्मत्तवदाचरन्तः ब्रह्माकारपिरणतचित्तत्वात् परबोधिताः यिकिचित् कुर्वन्त इव दश्यन्ते तत्करणमिष लोकोन्मादनिवृत्तिकरमेव भवति ।

> ''पार्श्वस्थबोधिताः सन्तः पूर्वाचारक्रमागतम् । आचारमाचरन्त्येव सुप्तबुद्भवदृत्थिताः ॥''

इति श्रुते: ॥ १ ॥

#### साम्बरपरमहंसलक्षणम्

त्रिदण्डं कमण्डलुं शिक्यं पात्रं जलपवित्रं शिखां यज्ञोप-वीतं चेत्येतत्सर्वं मू: स्वाहेत्यप्सु परित्यज्यात्मानमन्विच्छेत् ॥ २ ॥

पूर्व केवलपारमहंस्यमुक्तम् । इदानीं कुटीचकादिलिङ्गपरित्यागपूर्वकं पारमहंस्यं प्रकटयित— त्रिद्ण्डमिति । वेणवदण्डत्रयं मृहार्वलाब्वादिकमण्डलुं मौङ्गादि-रचितं शिक्यं भिक्षाधारपात्रं दार्वादिविकारं वितस्तिमात्रं जलपवित्रं शिखां यंज्ञोपवीतम् । चकारः सर्वधर्मपरित्यागसमुच्चयार्थः । पञ्चमुद्रागायत्र्यादि-कमेतत्सर्वं ''भूः स्वाहा'' इत्यनेन मन्त्रेण अप्सु परित्यज्य देशिकसुपस्त्र्य वेदान्तश्रवणादिभिरात्मानमन्विच्छेत् ॥ २ ॥

# दिगम्बरपरमहंसलक्षणम्

यथाजातरूपघरो निर्द्धन्द्वो <sup>1</sup>निष्परिग्रहः <sup>2</sup>तत्त्वब्रह्ममार्गे सम्यक्संपन्नः शुद्धमानसः प्राणसंघारणार्थं यथोक्तकाले विमुक्तो मैक्षमाचरन्नुद्रपात्रेण<sup>3</sup> लामालाभौ समौ भृत्वा शून्यागारदेवगृह-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> उ. निर्यन्थ:.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> उ. तत्तद्रह्म.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> उ. लाभालाभयोः समः.

तृणक्र्टवल्मीकवृक्षमूळकुळाळशाळाशिहोत्रशाळानदीपुळिनगिरिकुहर -कन्दरकोटरिनर्झरस्थिण्डळेष्वनिकेतवास्यप्रयत्नो निर्ममः शुक्रध्यान-परायणोऽध्यात्मनिष्ठः शुभाशुभकर्मनिर्मूळनपरः संन्यासेन देहत्यागं करोति स परमहंसो नाम । इत्युपनिषत् ॥ ३॥

साम्बरपरमहंसळक्षणमुक्तवा दिगम्बरपरमहंसळक्षणमाह - यथेति । यथा-जातरूपधरः दिगम्बरः निर्द्रन्दः शीतोष्णादिसमधीः । देहधारणोपयोगी कौपीन।च्छादनभिक्षाश्रयणसाधनपग्गिहेतग्पिग्रहराून्यो निष्परिम्रहः। तत्त्वं वास्तवं निष्प्रतियोगिकज्ञह्ममात्रं तत्प्रापकमार्गस्तज्ज्ञानं तस्मिन् तत्त्वज्ञह्ममार्गे सम्यक्संपन्नः तन्निष्ट इत्यर्थः । तत्रोपायमाह—शुद्धमानस इति । निस्सङ्कल्पत्वात् प्राणसंधारण-मात्रं विधूमाद्युपलक्षितयथोक्तकाले स्वाज्ञानतत्कार्यविमुक्तो यथानुरूपमुद्रपात्रेण भैक्षमाचरन् मुखव्यादानं कुर्वन् भिक्षादिलाभालाभौ समौ भूत्वा हर्षविषादाव-कुर्वन् कालं नयेदिसर्थः । इदानीं तन्निवासस्थलान्याह—**ज्ञून्यागारे**सादिना । जनशून्यागारं विष्णवादिदेवतागृहं, कुतश्चिनिमत्तसंजाततृणकूटं, पिपीलिकादि-कृतवरुमीकं, वटाश्वत्थादिवृक्षमूळमामपात्रनिक्षेपकुळाळशाळात्रिपश्चाग्निहोत्रशाळा, महानदीतीरपुलिनं, गिरिक्हवेण्वादिनिविडदेशो गिरिकुहरं, गिरिगुहास्थलं कन्दरं, वृक्षान्तस्सुषिरं कोटरं, उदकस्रावप्रदेशो निर्झरः, विशुद्धभूप्रदेशः स्थण्डिलं, निरावरणं शून्यागारादिस्थण्डिलान्तम्। तेषु यथासंभवं अनिकेतवासी नानाविधोप-करणे प्रयःनः स्वातिरिक्तवस्तुषु निर्ममः शुक्रतेजो ब्रह्म निप्यतियोगिकस्वमात्रमिति पर्यवसन्न: शुक्रुलध्यानपरायण:। '' शुक्रतेजोमयं ब्रह्म '' इति श्रुते:। आत्ममात्र-मधिकृत्य भवतीत्यध्यातमं तन्मात्रज्ञानं तिन्नष्टः शुभाशुभस्थानीयनिष्कामसकाम-कर्मसामान्यनिर्मूछनपरः। किं बहुना। स्वातिरिक्तसामान्यसंन्यासेन सह संन्यस्यास्मीति यस्तदेहाभिमतित्यागं करोति सोऽयं विद्वान् परमहंसः प्रत्यक्परविभागसहः परमात्मा नाम निश्चितम् । इत्युपनिपच्छब्दौ शास्त्रपरिस-माप्त्यर्थी ॥ ३ ॥

श्रीवासुदेवेन्द्रशिष्योपनिषद्रह्मयोगिना । लिखितं स्याद्विवरणं जाबालोपनिषत्स्फुटम् । जाबालोपनिषद्धाख्या दशोनद्विशतं स्मृता ॥

इति श्रीमदीशाद्यष्टोत्तरशतोपनिषच्छास्त्रविवरणे त्रयोदशसंख्यापूरकं जाबालोपनिषद्विवरणं सम्पूर्णम्

# तुरीयातीतावधूतोपनिषत्

# पूर्णमदः-इति शान्तिः

तुरीयातीतावधूतचर्या, निष्टा च

अथ तुरीयातीतावधूतानां कोऽयं मार्गस्तेषां का स्थितिरिति सर्वछोकिपितामहो भगवन्तं पितरमादिनारायणं परिसमेत्योवाच । तमाह भगवाज्ञारायणः । योऽयमवधूतमार्गस्थो छोके दुर्छभतरो न तु बाहुल्यो यद्येको भवित स एव नित्यपूतः स एव वैराग्यमूर्तिः स एव ज्ञानाकारः स एव वेदपुरुष इति ज्ञानिनो मन्यन्ते । महापुरुषो यस्तचित्तं मय्येवावितष्ठते । अहं च तिस्मिन्नेवाविस्थितः । सोऽयमादौ तावत्क्रमेण कुटीचको बहूदकत्वं प्राप्य, बहूदको हंसत्वमवछम्ब्य, हंसः परमहंसो भूत्वा, स्वरूपानुसंघानेन सर्वप्रश्चं विदित्वा, दण्डकमण्डलुकिटिसूत्रकौपीनाच्छादनस्विष्युक्तिक्रयादिकं सर्वमप्सु संन्यस्य, दिगम्बरो भूत्वा, विवर्णजीर्णवल्कलाजिनपरिग्रहमपि संत्यन्य, तदूर्ध्वममन्स्वदाचरन्, सौराभ्यङ्गस्नानोर्ध्वपुण्ड्रादिकं विहाय, विदिक्कोकिकमप्युपसंह्रस्य, सर्वत्र पुण्यापुण्यविवर्णितः, ज्ञानाज्ञान-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> उ १. 'लौकिकवैदिकः

मपि विहाय, शीतोष्णसुखदुः खमानावमानं निर्जित्य, देहादि-वासनात्रयपूर्वकं निन्दानिन्दागर्वमत्सरदम्भदर्पेच्छाद्वेषकामक्रोधलोभ-मोहहर्षामषीस्यात्मसंरक्षणादिकं दग्ध्वा, स्ववपुः कुणपाकारमिव पर्यन्, अप्रयत्नेनानियमेन लाभालाभौ समौ कृत्वा, गोवत्त्या प्राणसंघारणं कुर्वन् यत्प्राप्तं तेनैव निर्लोहुपः, प्तर्वविद्यापाण्डित्यप्रपञ्चं भस्मीकृत्य, स्वरूपं गोपयित्वा, ज्येष्ठाज्येष्ठत्वापलापकः, सर्वी-त्कष्टत्वसर्वात्मकत्वादैतं कल्पयित्वा मत्तो व्यतिरिक्तः कश्चित्रान्यो-Sस्तीति भावनस्य देवगुद्यादिधनमात्मन्युपसंहत्य, दुःखेन नोद्विशः, सुखेन नानुमोदकः, रागे निःस्पृहः, सर्वत्र शुभाशुभयोरनभिस्नेहः, सर्वेन्द्रियोपरमः, स्वपूर्वापन्नाश्रमाचारविद्याधर्मप्राभवमननुस्मरन् . त्यक्तवर्णाश्रमाचारः, सर्वदा दिवानक्तसमत्वेनास्वप्नः, सर्वत्र सर्वदा संचारशीलः, देहमात्रावशिष्टः, जलस्थलकमण्डलुः, सर्वदानुनमत्तो बालोन्मत्तपिशाचवदेकाकी संचरन् , असम्भाषणपरस्य स्वरूपध्यानेन निरालम्बमवलम्ब्य, स्वात्मनिष्ठानुकूल्येन सर्वे विस्मृत्य, तुरीयाती-तोऽत्रधूतवेषेणाद्वैतनिष्ठापरः, प्रणवात्मकत्वेन देहत्यागं करोति यः सोऽवधूतः स कृतकृत्यो भवतीत्युपनिषत् ॥ १ ॥

> तुर्यातीताख्योपनिषद्वेद्यं यत्परमाक्षरम् । तत्तुर्यातीतिचिन्मात्रं स्वमात्रं चिन्तयेऽन्वहम् ॥

इह खलु शुक्रयजुर्वेदप्रविभक्तेयं तुरीयातीतावधूतोपनिषत् गौणमुख्याव-धूतचर्याप्रकटनव्यमा ब्रह्ममात्रपर्यवसना विजृम्मते । अस्याः स्वल्पप्रन्थतो विवरणमारम्यते । शिष्याचार्यपुत्रपितृभावंगतचतुरानननारायणप्रश्नप्रतिवचन- रूपेयमाख्यायिका विद्यास्तुत्यर्था । आख्यायिकामवतारयति—अथेति । तुर्याश्रम-प्रविभक्तकुटीचकबहूदकहंसपरमहंसचर्या यथावदवगम्य, अथ तुर्यसंख्यापूरकं पारमहंस्यं, तदतीतास्तुर्यातीताश्च ते ।

> "यो विळङ्घ्याश्रमान् वर्णानात्मन्येव स्थितः सदा । अतिवर्णाश्रमी योगी अवधूतः स कथ्यते ॥ अक्षग्त्वाद्धरेण्यत्वाद्भृतसंसारबन्धनात् । तत्त्वमस्यादिळक्ष्यत्वाद्वधूत इतीर्यते ॥"

इति ''गौणमुख्यावधूताश्च'' इति तुरीयातीतावधूताः। तेषां महानुभावानां कोऽयं मार्गः इत्यनेन तैराचरणीयचर्या अवगम्यते । का स्थितिः इत्यनेन निष्ठा चापि ज्ञातव्येति । तत्प्रश्नमङ्गीकृय तमाह भगवान् नारायणः । किं तत् इत्यत्र तन्मार्गस्यातिदुर्छभतया तानादौ स्तौति—योऽयमिति । नित्यपुतः मिय मद्भावमेन्य स्थितत्वात् । मद्भावापन्नज्ञानिनो मन्यन्ते अत एवायं महापुरुषः । कथमस्य महापुरुषत्वं इत्यत्र यता यस्तचित्तं मय्येवावतिष्ठते मदतिरिक्तचिन्ता-वैरल्यात् । त्वं कुत्रावस्थित इसत्र—अहं च तिसमन्नेवावस्थित इति । कटीचकादिधर्मा नारदपरिवाजकोपनिषदि सम्यग्व्याख्याताः। तत्रायं परमहंसः सर्वापह्नवसिद्धं ब्रह्मनिष्प्रतियोगिकस्वमात्रमिति । स्वरूपानुसन्धानेन सर्वेप्रपश्चं स्वातिरिक्तं<sup>2</sup> नेतीति **विदित्वा** तद्वेदनसमकालमेव पारमहंस्यलि**ङं** त्याज्यमिति मनीषया तत्रापि संसारधिया तत्त्याग उपपद्यत इत्यर्थः । तद्रध्वं पारमहंस्याश्रम-त्यागानन्तरं कर्तव्यकर्माभाव।देहादिचेष्टायां<sup>3</sup> मन्त्रानाकांक्षत्वात् अमन्त्रवदाचरन् । इदं कर्तव्यमितीच्छ्या क्षीगदिकं विहाय तथा वैदिकछोकिकमप्यपसंह्रस । मनोवृत्तित्वसामान्यात् ज्ञानाज्ञानमपि विहाय देहाभिमानत्यागासिना शीतोष्ण-सुखदु:खमानावमानं निर्जित्य । देहादिवासनात्रयपूर्वकं अहं एतादृश इत्प्रप्रकटनपूर्वकं स्वरूपं स्वशीलं गोपयित्वा । अयं मे ज्येष्टः अयं मे किनष्टः इति ज्येष्ठाज्येष्ठत्वापळापकः । अद्वैतातिरिक्तं द्वैतं नास्तीति भावयित्वा देवगुह्यात् देवरहस्यात् थत्तदेव भावनं तत् इन्धनं ब्रह्ममात्राग्निना दाह्यत्वात्

<sup>2</sup> उ. 'स्वातिरिक्तम्' इति नास्ति.

<sup>3</sup> उ. चेष्टायै.

<sup>1</sup> ड. निखपते.

ब्रह्माकारकृत्तेरिप इन्धनत्वं तदप्यात्ममात्रिधया आत्मन्युपसंहृत्य । यदि पुनः स्वातिरिक्ताभासावलम्बनतो दुःखादिप्रसक्तौ दुःखेन नोद्विग्नः इत्यादि । प्राभवं प्रभावम् । अनुस्मरन् मिद्विदितिविद्यापलमेवं पर्यवसन्तिमिति वस्तुतस्तदिपि नानुसन्धेयम् । स्वेन पादप्रक्षालनाद्यकर्तव्यत्वेऽपि यदि तृषावृत्तिरुदेति तदास्येन पेयमिति जलस्थलकमण्डलविक्षा युज्यत एवेत्यर्थः । येन केनापि असंभाषणपरः । स्वातिरिक्तप्रपञ्चजातं सर्वं विस्मृत्य अद्वैतिनिष्ठापरः अद्वैतात्मपरायणो भूत्वा ''सर्ववाच्यवस्तु प्रणवात्मकम्'' इति श्रुतिसिद्धप्रणवात्मकत्वेन प्रणवार्थतुर्यत्वर्यात्मा देहत्यागं करोति देहतिव्वर्वर्जाप्रजाप्रदादितुर्यस्वापान्ततद्व्यष्टिस्पष्टितदुभयारोपापवादाधिकरणविश्वविश्वाविक्तलपानुक्वैकरसान्तकलनात्यागमपहृवं करोति । यस्य पारमहंस्यधर्मालंकृतस्य¹ यतेराभासतोऽपि निर्वर्यस्वातिरिक्तमिस्ति इति भ्रान्तिः सोऽयं गौणावधृतो भवति । यस्य पुनः ब्रह्ममात्रं निष्प्रतियोगिकं तदितिरेकेण।पह्नोतव्यविषयाभावज्ञानमुदेति, सोऽयं यतिः मुख्यावधृतो भवतीत्यत्र

'' यस्य स्वात्मातिरेकेण निर्वर्त्यं प्रतिभाति सः । गौणावधूतो भवति स्वातिरिक्तास्तिताश्रमात् ॥ ब्रह्ममात्रिधया यस्य निर्वर्त्यासंभवो भवेत् । मुख्यावधूतः स मुनिः स्वमात्रमविशिष्यते ॥ ''

इति स्मृतेः । इत्युपनिषच्छव्दः प्रकृतोपनिषत्समान्यर्थः ॥ १ ॥

श्रीवासुदेवेन्द्रशिष्योपनिषद्रह्मयोगिना । स्याद्विवरणं तुर्यातीतस्य सुस्फुटम् । तुर्यातीतप्रन्थजातं चत्वारिंशत् समीरितम् ॥

इति श्रीमदीशाद्यष्टोत्तरशतोपनिषच्छास्त्रविदरणे चतुष्षष्टिसंख्यापूरकं तुरीयातीतावधूतोपनिषद्विवरणं सम्पूर्णम् ॥

# नारदपरिव्राजकोपनिषत्

# भद्रं कर्णेभि:-इति शान्तिः

नारदं प्रति शौनकादीनां प्रश्न:

अथ कदाचित्परिवाजकाभरणो नारदः सर्वछोकसंचारं कुर्वन्नपूर्वपुण्यस्थलानि पुण्यतीर्थानि तीर्थीकुर्वन्नवलोक्य, चित्तज्ञुद्धि प्राप्य,
निवैंरः, शान्तः, दान्तः, सर्वतो निवेंदमामाद्य, स्वरूपानुसंधानमनुसंघाय, नियमानन्द्विशेषगण्यं मुनिजनैरुपसंकीर्णं नैमिशारण्यं
पुण्यस्थलमवलोक्य, सरिगमपधनिसंहैंवैंराग्यवोधकरेः स्वर्विशेषेः
प्रापश्चिकपराङ्मुखैईरिकथालापेः स्थावरजङ्गमनामकैर्भगवद्धक्ति विशेषिनरम्गिकस्पुरुषामरिकन्नराप्सरोगणान्समोहयन्नागतं ब्रह्मात्मनं
मगवद्धकं नारदमवलोक्य द्वादशवर्षसत्वयागोपस्थिताः श्रुताध्ययनसंपन्नाः सर्वज्ञास्तपोनिष्ठापराश्च ज्ञानवैराग्यसंपन्नाः शौनकादिमहर्षयः
प्रत्युत्थानं कृत्वा, नत्वा, यथोचितातिथ्यपूर्वकमुपवेशयित्वा, स्वयं
सर्वेंडप्युपदिष्टा भो भगवन्ब्रह्मपुत्र कथं मुक्त्युपायोऽस्माकं
वक्तव्यम् ॥ १ ॥

# पारिवाज्यधर्मपूगाळङ्कारा यत्प्रबोधतः । दशप्रणवळक्ष्यार्थे यान्ति तं राममाश्रये ॥

इह खल्ल अथर्वणवेदप्रविभक्तेयं नारदपरित्राजकोपनिषत् व्रत्यादिस्वाश्रमाचार-प्रकटनपूर्वकं कुटीचकबहूदकहंसपरमहंसतुरीयातीतावधूतधर्मप्रकटनव्यग्रा सृष्ट्यादि-दञ्ञप्रणववाच्यळक्ष्यार्थप्रकाशिनी सर्वापह्रवसिद्धब्रह्ममात्रपर्यवसन्ना बह्वर्थगर्भिणी विजुम्भते । अस्याः स्वरूपप्रन्थतो विवरणमारभ्यते । शौनकादिमुनिब्बन्दनारद-नारदिपतामहप्रश्नप्रतिवचनरूपेयमाख्यायिका विद्यास्तुत्यर्था । आदौ श्रुतिराख्यायि-कामवतारयति--अथेत्यादिना । अथशब्दः आरम्भार्थः । कदाचित परिवाजक-शिरोमणिः नारदः कृत्स्नलोकसंचारं कुर्वन् स्वपादन्यासतः पुण्यस्थलानि पुण्यतीर्थानि च तीर्थीकुर्वन् स्वातिरिक्तप्रपञ्चजातं मिथ्यात्वेनावलोक्य ततिश्चित्त-श्रद्धि प्राप्य सर्वात्मेकत्वभावनया निर्वेरः सङ्कलपादिवृत्तितः शान्तो बाह्यवृत्तितो दान्तः सर्वतः सर्वत्र निर्वेदं वैराग्यमासाद्य स्वस्वरूपानुसन्धानमनुसंधाय । उक्तविशेषणविशिष्टं नेमिशारण्यमवलोक्य स्वागमनकाले स्वकरभूषणवीणा-वायुसंवर्षणजन्यसरिगमपधनिसंज्ञैः शृण्वद्वाह्यवैराग्यबोधकैः भगवद्वितिप्रेमान्वित-हरिकथालापैः नरमृगादिप्रपञ्चजातं संमोहयन्नागतं नारदं शौनकादिमहर्षयस्त-मवलोक्य प्रत्युतथानादिसपर्या क्रुत्वा दिव्यासने त निवेश्य तद्दर्शनमात्रतो यत् परमार्थतत्वं तत् स्वयं सर्वेऽप्युपिदृष्टा अपि लोकानुप्रहहेतोः तं पृच्छन्ती-त्याह — भो भगवित्रिति । हे ब्रह्मपुत्र भगवद्गतिकानामस्माकं कथं स्वाति-रिक्तास्तिताश्रमतो मुक्तिः स्यात् को वा तदाह्यपायो वक्तव्य इति ॥ १ ॥

## विदेहमुक्तिलाभोपायोपदेश:

इत्युक्तस्तान्स होवाच नारदः। सत्कुल्लभवोपनीतः सम्य-गुपनयनपूर्वकं चतुश्चत्वारिंशत्संस्कारसंपन्नः स्वाभिमतैकगुरुसमीपे स्व-शाखाध्ययनपूर्वकं सर्वविद्याभ्यासं कृत्वा, द्वादशवर्षशुश्रूषापूर्वकब्रह्म-चर्यम्, पञ्चविंशतिवत्सरं गार्हस्थ्यम्, पञ्चविंशतिवत्सरं वानप्रस्थाश्रमं तद्विधिवत्क्रमान्निर्वर्त्य, चतुर्विधब्रह्मचर्यं षिद्वध्यगार्हस्थ्यं चातुर्विध्य-वानप्रस्थधर्मं सम्यगम्यस्य, तदुचितं कर्म सर्वं निर्वर्त्यं, साधन-चतुष्ट्यसंपन्नः, सर्वसंसारोपरि मनोवाक्षायकर्मभिर्यथाशानिवृत्तस्तथा वासनैषणोपर्यपि निर्वेरः शान्तो दान्तः, संन्यासी परमहंसाश्रमेणा-स्खिलतस्वरूपध्यानेन देहत्यागं करोति स मुक्तो भवति स मुक्तो भवति । इत्युपनिषत् ॥ २ ॥

तेरवं पृष्टो देविषराह—इत्युक्त इति । इत्येवं शौनकादिभिः उक्तः स होवाच नारदः । कि तत् सत्कुले भवतीति यः कश्चन द्विजातिः सत्कुल्भवः विधिव-दुपनीतः चतुश्चत्वारिंशत्संस्कारसंपन्नः । चतुश्चत्वारिंशत्संस्कारः कीदशः इत्यत्र गौतमधर्मे आम्नायते । तद्यथा—गर्भाधानपुंसवनसीमन्तोन्नयनजातकर्मनामकरणान्नप्राशनचौल्लोपनयनानि चत्वारि वेदव्रतानि, स्नानं सहधर्मचारिणीसंयोगः पश्चानां यज्ञानां अनुष्टानं देविपतृमनुष्यभूतब्रह्मणामेतेषां पश्चकम्, पार्वणश्चाद्धं श्रावण्याग्रहायणी-चैत्र्याश्चयुजीति सप्तपाकयञ्चसंस्थाः, अग्न्याधेयमग्निहोत्रदर्शपूर्णमासावाग्रयणं चातुर्मीस्यानि निरूद्धपश्चनस्यसौत्रामणीति सप्तहविष्क्रसंस्थाः, अग्निष्टोमोऽत्यग्निष्टोम उक्थ्यः षोडशी वाजपेयोऽतिरात्रोऽत्योगम् इति सप्तसोमसंस्था इत्येते चत्वारिंशत्संस्काराः । अष्टावात्मगुणा दया सर्वभूतेषु क्षान्तिरनसूया शौचमनायासो मङ्गल्यमकापण्यमस्पृहेति । यस्यते चत्वारिंशत्संस्कारा न चाष्टावात्मगुणाः, न स ब्रह्मणः सायुज्यं सालोक्यं च गच्छति। यस्य तु खलु संस्काराणामेकदेशोऽपि अष्टावात्मगुणाः अथ स ब्रह्मणः सायुज्यं सालोक्यं च गच्छतीत्युक्तसंस्कारसंपन्नो भूत्वा

'' आचार्यो वेदसम्पन्नो विष्णुभक्तो विमत्सरः ''

इत्यादिश्रुत्यनुरोधेनोक्तळक्षणळिक्षितस्वाभिमतेकगुरुनिकटे आदौ स्वज्ञाखाध्ययन-पूर्वकं **सर्वविद्या**मभ्यस्य **द्वादशवर्षशुश्रूषापूर्वकश्रद्धाचर्य**वतीभूत्वा विद्यामभ्यसेदि-त्यर्थ: । ततः **पञ्चविंशतिव**त्सरपर्यन्तं गार्हस्थ्योचितधर्मानुष्टानं कृत्वा अथ ss तथा पञ्चविंशतिवत्सरपर्यन्तं वानप्रस्थाश्रमोचितधर्मजातं विधिवत् क्रमा-न्निर्वर्त्ये अथ सप्तत्यूर्ध्वं संन्यसेदित्यर्थः ।

ब्रह्मचर्यादिधर्माः कतिविधा इत्यत आह—चतुर्विधब्रह्मचर्यमिति । अस्मिन्नर्थे काण्वायनस्मृतिरर्थतोऽनुक्रम्यते । तद्यथा—गायत्रो ब्राह्मः प्राजापत्यो बृहन्निति ब्रह्मचार्ग चतुर्विधः । अस्यार्थः— तत्रोपनयनादूर्ध्वं यिस्त्ररात्रमक्षार- लवणाशी गायत्रीगर्थाते स गायत्रः । यस्तु वेदस्याप्रहणात् ब्रह्मचर्यं चरित स ब्राह्मः । संवत्सरं वेदब्रतकृत् प्राजापत्यः । आमग्णं गुरुकुलवासी निष्ठिको बृहन्नित्युच्यते ।

गार्हस्थ्यं कितिविधं इत्यत आह — षिद्ध्यगार्हस्थ्यमिति । तथा च गृहस्था अपि षड्विधाः । तद्यया — वार्ताकः शालीनो यायावरो घोरसंन्यासिकः उञ्छ्यहितः अयाचितश्चेति । तत्र कृषिगोरक्षादिकृतया वैश्यवृत्त्या जीवित्रित्यादि-क्रियापरो वार्ताकवृत्तिः । शालीनस्तु षट्कर्मनिरतो याजनादिवृत्तिः । यायावरस्तु शिष्टगृहेषु किंचित् किंचित स्वकुटुम्बभरणोपयोगितण्डुल्संप्रही । घोग्संन्यासिकस्तु उद्भृतपूताभिरद्धिः कार्यं कुर्वन् अहन्यहिन शिष्टजनतः तण्डुलपिप्रही । उञ्चल्स्तु सिलोञ्छ्युत्तिः । अयाचितस्तु यदच्छाल्ब्धोपजीवी ।

वानप्रस्थः कितिविधः इत्यत आह—चातुर्विध्यमिति । वनस्था अपि चतुर्विधाः । तद्यथा—वैखानस औदुम्बरो वालखिल्यः फेनपाश्चेति । तत्र अकृष्ण्यच्योषधीभिः प्राप्त्वहिष्कृताभिः अग्निहोत्रादि कुर्वन् वैखानस इत्युच्यते । यस्तु प्रातस्त्थाय यां यां दिशं पश्यति तत्रत्यौदुम्बरोबदरनीवारश्यामाकैः नित्ययात्रापर औदुम्बरः । यस्तु जटावल्कलधारी अष्टौ भासान् वृत्युपार्जन-कृचातुर्मास्ये गृहीताशी कार्तिक्यां संगृहीतपुष्पफल्यागी स् वालखिल्यः । फेनपास्तु शीर्णपर्णफल्वृत्तयः यत्र किचिद्दसन्तः कर्भपरा इति ॥

एवं ब्रह्मचर्यादिवानप्रस्थान्तधर्मजातं निर्वत्ये नित्यादिसाधनचतुष्टयसम्पन्नो भूत्वा संसृतिवासनैषणात्रयत्यागपूर्वकं सर्वभूतेषु स्वात्मतया निर्वेरस्यान्तर्बाद्य- कलनाभावाच्छान्तो दान्तः संन्यासी अस्खिलतस्बरूपध्यानेन यो देहोपलक्षित-स्वाविद्यापदमस्ति नास्तीति विभ्रमाभिमति त्यजित सोऽयं स्वातिरिक्तास्तित्वभ्रम-

मुक्तो विदेह**मुक्तो भवति ।** आवृत्तिरादरार्था । **इत्युपनिपच्छ**ब्दः प्रथमोपदेश-समाप्त्यर्थः ॥ २ ॥

इति प्रथमोपदेशः

#### पारित्राज्यस्वरूपकमः

अथ हैनं भगवन्तं नारदं सर्वे शौनकादयः पप्रच्छुर्भी भगवन्तंन्यासविधि नो ब्रूहीति। तानवलोक्य नारदरतत्स्वरूपं सर्व पितामहमुखेनैव ज्ञातुमुचितमित्युक्तवा सत्त्वयागपूर्यनन्तरं तैः सह सत्यलोकं गत्वा विधिवद्वस्वनिष्ठापरं परमेष्ठिनं नत्वा स्तुत्वा, यथोचितं तदाज्ञया तैः सहोपविश्य नारदः पितामहमुवाच। गुरुस्त्वं ननकस्त्वं सर्वविद्यारहस्यज्ञः सर्वज्ञस्त्वम्। अतो मदिष्टं रहस्यमेकं वक्तव्यम्। त्वद्विना मदिभमतरहस्यं वक्तं कः समर्थः। किमिति चेत् पारित्राज्यस्वरूपकमं नो ब्रूहीति नारदेन प्रार्थितः परमेष्ठी सर्वतः सर्वानवलोक्य महूर्तमात्रं समाधिनिष्ठो भूत्वा संसारार्तिनिवृत्त्यन्वेपण इति निश्चित्य नारदमवलोक्य तमाह पितामहः। पुरा मत्युत्र पुरुषसूक्तोपनिषद्रहस्यप्रकारनिरितशयाकारावलिक्वना विराट्युरुषेणोपदिष्टं रहस्यं ते विविच्योच्यते। तत्क्रममितरहस्यं बाढमविहितो भूत्वा श्रूयताम्।

भो नारद, विधिवदादावनुपनीतोपनयनानन्तरं तत्सत्कुलप्रस्-तः पितृमातृविधेयः पितृसमीपादन्यत्र सत्संप्रदायस्थं श्रद्धावन्तं सत्कु- लभवं श्रोत्रियं शास्त्रवात्सल्यं गुणवन्तमकुटिलं सद्गुरुमासाद्य नत्वा, यथोपयोगशुश्रूषापूर्वकं स्वामिमतं विज्ञाप्य, द्वाद्शवर्षसेवापुरःसरं सर्वविद्याभ्यासं कृत्वा, तदनुज्ञया स्वकुलानुरूपामिमतकन्यां विवाद्य, पञ्चविंशतिवत्सरं गुरुकुलवासं कृत्वाथ गुर्वनुज्ञया गृहस्थोचितकर्म कुर्वन्, दौर्बाह्मण्यिनवृत्तिमेल्य स्ववंशवृद्धिकामः पुत्रमेकमासाद्य गार्हस्थ्योचितपञ्चविंशतिवत्सरं तीत्वी, ततः पञ्चविंशतिवत्सरपर्यन्तं त्रिषवणमुद्कस्पर्शनपूर्वकं चतुर्थकालमेकवारमाहारमाहरत्रयमेक एव वनस्थो मृत्वा, पुरम्रामप्राक्तनसंचारं विहाय, निकरविरहिततदाश्चिन्तकर्मोचितकृत्यं निर्वर्त्यं, दृष्टश्चवणविषयवैतृष्ण्यमेत्य, चत्वारिंशत्संस्कारसंपन्नः, सर्वतो विरक्तश्चित्तशुद्धिमेत्याशासूर्येष्यांहंकारं द्ग्य्वा, साधनचनुष्ट्यसंपन्नः संन्यस्तुमर्हतीत्युपनिषत् ॥ १ ॥

एवं नारदेनोपदिष्ठाः शौनकादिमुनयः पुनिविशेषबुभुत्सया नारदं पृच्छन्ति । सोऽपि भवद्भियंत् पृष्टं तत् पितामहमुखेन ज्ञातव्यमित्युक्तवा प्रकृतयाग-समात्यनन्तरं तैः साकं सत्यछोकं गत्व पितामहं विधिवदुपसंगम्य नारदः पारिब्राज्यधर्म पृष्टवान् इत्याह—अथेति । ब्रह्मिनष्ठापरं स्वातिरिक्तसर्वापह्वविसद्धं ब्रह्म निष्प्रतियोगिकस्वमात्रमिति या अनवरतभावना सेव ब्रह्मिनष्ठा, तत्परं तिन्नष्टं तेन परमे पदे तिष्ठतीति परमेष्टिनम् । नारदः पितामहमुवाच । किमिति । सर्वेषां सम च गुरुस्त्वमिति । नारदेनैवं पृष्टः परमेष्ठी दिव्यज्ञानेन तदागमनप्रयोजनं ज्ञात्वा त्वया यत् पृष्टं तन्मे विराट्पुरुषेणोपिदृष्टं तदुच्यते शृण्वेतदित्याह—नारदेनेति । कि तिदित्यत्र मो नारदेति तं स्वाभिमुखीकृत्य क्रमेण संन्यासविधिमुपदिशतीत्याह—मो इति । सत्संप्रदायस्थं इत्याद्याचार्चाविशेषणम् । श्रोत्रियं अधीतसाङ्गोपाङ्गस्वाध्यायतदर्थम् । पश्चिवशतिवत्सरं सदारो गुरुकुछवासं कृत्वा । "त्रिषवणमुदकोपस्पर्शी चतुर्थकाल्पानभक्तः स्यात्" । इति श्रुतेः ।

निकरिवरिहतेत्यत्र निरतां किरं बीजावापनं यत्र तित्रिकिरं, गोधूमशालीश्यामाकादि तिद्वरिहतं नीवारतृणतण्डुलादितदाश्चितकमोचितकृत्यं देविपत्राद्युहेशेन हत्य-कत्यादिकं दृष्टमेहिकं आवणमामुष्मिकं तत्र वैतृष्ण्यमिहामुत्रमोगवितृष्णत्वम् । चत्वारिंशत्संस्कारसंपत्र इत्याद्यकार्थम् । शिष्टं स्पष्टम् । इत्युपनिषच्छ्ळदो द्वितीयोपदेशसमास्यर्थः ॥ १ ॥

इति द्वितीयोपदेश:

#### संन्यासाधिकारी

अथ हैनं नारदः पितामहं पप्रच्छ । भगवन् केन संन्यासः संन्यासाधिकारी वेति । एवमादौ संन्यासाधिकारिणं निरूप्य पश्चान्संन्यासाविधिरुच्यते । अवहितः श्रृणु । अथ पण्डः पतितोऽङ्गिविक्टः स्त्रेणो विधरोऽर्भको मूकः पाषण्डश्चकी लिङ्गी वैसानसहर-द्विज्ञौ भृतकाध्यापकः शिपिविष्टोऽनिश्चको वैराग्यवन्तोऽत्त्येते न संन्यासार्हाः । संन्यस्ता यद्यपि महावाक्योपदेशे नाधिकारिणः । पूर्वसंन्यासी परमहंसाधिकारी ॥ १ ॥

परेणेवात्मनश्चापि परस्येवात्मना तथा । अभयं समवाप्तोति स परिवाडिति स्मृतिः ॥ २ ॥ षण्डोऽथ विकलोऽप्यन्धो बालकश्चापि पातकी । पतितश्च परद्वारी वैखानसहरद्विजौ ॥ ३ ॥ चक्की लिङ्की च पाषण्डी शिपिविष्टोऽप्यनिक्षकः । द्वित्रिवारेण संन्यस्तो भृतकाध्यापकोऽपि च । एते नाईन्ति संन्यासमातुरेण विना क्रमम् ॥ ४ ॥

साधनचतुष्टयसम्पन्नः संन्यस्तुमह्तीति पितामहेनैवमुपिदिष्टो नारदः संन्यास-स्वरूपं तद्धिकारिस्वरूपं च विविच्य ज्ञातव्यमिति स्विपतरं पप्रच्छेत्याह— अथेति । कोऽयं संन्यासः, को वा संन्यासाधिकारी, इति प्रश्नोत्तरं एविमिति । आदौ तावत् संन्यासानिधकारिणं निरूपयित —अथेति । शिपिविष्टो विकसितशेफ इत्यर्थः । उक्तार्थवेपरीत्येन यः सर्वभूताभयदः यस्य सर्वाणि भूतान्यभयं दास्यन्ति सोऽयं संन्यासाधिकारीत्याह—पूर्वेति । केयं स्मृतिः इत्यत्र

> ''अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कर्म करोति यः। स संन्यासी च योगी च न निरिम्नर्न चाक्रियः॥''

इति स्मृत्यनुरोधेन साध्यसाधनेषणापरित्यागपूर्वकं निष्कामकर्मानुष्टाता द्विजः पूर्वसंन्यासी । सोऽयं परमहंसाश्रमाधिकारी । तद्विपरीताधिकार्यपि श्रूयते मन्त्रद्वयेन षण्ड इति ॥ १-४ ॥

## आतुरसंन्यास:

आतुरकालः कथमार्यसंमतः।

प्राणस्योत्क्रमणासन्नकालस्त्वातुरसंज्ञिकः । नेतरस्त्वातुरः कालो मुक्तिमार्गप्रवर्तनः ॥ ५ ॥

आतुग्संन्यासः कथं विद्वत्संमतो भगति इत्याक्षिण्य तत्राष्टश्राद्धादिकर्मछोपेऽपि संन्याससिद्धिकरप्रैषमन्त्राछोपादातुरसंन्यासोऽपि विद्वत्संमतो भवतीत्याह—आतुर-काळ इति । प्राणस्योत्क्रमणासन्नकाळः प्राणोत्क्रमणपूर्वभाविकाळ एवेत्यर्थः ॥५॥

# आतुरसंन्यासविधिः

आतुरेऽपि च संन्यासे तत्तन्मन्त्रपुरःसरम् । मन्त्रवृत्तिं च कृत्वैव संन्यसेद्विधिवद्बुधः ॥ ६ ॥ आतुरेऽपि क्रमे चापि प्रैषभेदो न कुत्रचित् । न मन्त्रं कर्मरहितं कर्म मन्त्रमपेक्षते ॥ ७ ॥ अकर्म मन्त्ररहितं नातो मन्त्रं परित्यजेत् । मन्त्रं विना कर्म कुर्योद्धस्मन्याहुतिकद्ववेत् ॥ ८ ॥ विध्युक्तकर्मसंक्षेपात्संन्यासस्त्वातुरः स्मृतः । तस्मादातुरसंन्यासे मन्त्रावृत्तिविधिर्मुनं ॥ ९ ॥

आतुरसंन्यासविधिमाचप्टे— आतुरेऽपि चेति । क्रमानुग्योः प्रैषभेदः स्यात् इत्यत आह्—आतुरेऽपीति । कर्मणो मन्त्राधीनत्यं केवलकर्मणो निष्पलत्वं चाह—न मन्त्रमिति । न मन्त्रं कर्मरिह्तं इत्यत्र विभक्तिव्यत्ययः । केवलमन्त्र-प्राधान्येन यत्र कर्मलोपः सोऽयं आतुग्संन्याम इत्याह— विध्युक्तिति । यस्मादेवं तस्मान् ॥ ६–९ ॥

देशान्तरस्थाहिताम्ने: संन्यासिवधिः

आहिताभिर्विरक्तश्चेदेशान्तरगतो यदि । प्राजापत्येष्टिमप्स्वेव निर्वृत्यैवाथ संन्यसेत् । १० ॥ मनसा वाथ विध्युक्तमन्त्रावृत्त्याथवा जले । श्रुत्यज्ञष्ठानमार्गेण कर्माजुष्टानमेव वा । समाप्य संन्यसेद्विद्वान्नो चेत्पातित्यमाप्ज्यात् ॥ ११ ॥

यद्याहिताम्निर्विरक्तो दूरदेशं गतो भवति तस्य संन्यासः कथं ङ्याकाङ्क्षायां मनसा वचसा कर्मणा वाप्मु प्राजापत्येष्टि कृत्वेव संन्यसेत् नोचेत् पतितो भवतीत्याह—आहिताम्निगिति । देशान्तरगतो यदि तदा ॥ १०, ११॥

सतृष्णस्य संन्यामपरित्रहे नरकप्राप्तिः

यदा मनिस संजातं वैतृष्ण्यं सर्ववस्तुषु । तदा संन्यासमिच्छन्ति पतिनः स्याद्विपर्यये ॥ १२ ॥ विरक्तः प्रत्रजेद्धीमान्सरक्तस्तु गृहे वसेत् । सरागो नरकं याति प्रत्रजन् हि द्विजाधमः ॥ १३ ॥

स्वातिरिक्तवस्तुवैतृष्ण्यं संन्यासहेतुः यत्र कुत्रापि सतृष्णो यदि संन्यस्यति तस्य नरकपातः स्यादित्याह—यदेति ॥ १२, १३ ॥

वैतृष्ण्यमेव संन्यासपरित्रहे हेतुः

यस्यैतानि सुगुप्तानि जिह्नोपस्थोदरं करः । संन्यसेदकृतोद्वाहो ब्राह्मणो ब्रह्मचर्यवान् ॥ १४ ॥ संसारमेव निःसारं दृष्ट्वा सारदिदृक्षया । प्रवृत्तिलक्षणं कर्म ज्ञानं संन्यासलक्षणम् । तस्माज्ज्ञानं पुरस्कृत्य संन्यसेदिह बुद्धिमान् ॥ १६ ॥

यस्य जिह्वादिकं स्ववशे वर्तते, इतः पग्मलमिति यस्य संसारविरक्तिरुदेति यस्य च ज्ञानं केवल्यसाधनं भवति सोऽयं ब्रती गृही वनी वा संन्यसेदिन्याह— यस्येति । यस्मादेवं तस्मात् ॥ १४–१६ ॥

#### विद्वत्संन्यासः

यदा तु विदितं तत्त्वं परं ब्रह्म सनातनम् । तदैकदण्डं संगृह्म सोपवीतं शिखां त्यजेत् ॥ १७ ॥ परमात्मिनि यो रक्तो विरक्तोऽपरमात्मिनि । सवैंषणाविनिर्मुक्तः स मैक्षं मोक्तुमर्हति ॥ १८ ॥ पूजितो वन्दितश्चैव सुप्रसन्नो यथा मवेत् । तथा चेत्ताडचमानस्तु तदा भवति मैक्षमुक् ॥ १९ ॥

अहमेवाक्षरं ब्रह्म वासुदेवाख्यमद्वयम् । इति भावो ध्रुवो यस्य तदा भवति भैक्षभुक् ॥ २० ॥ यस्मिञ्छान्तिः शमः शौचं सत्यं संतोष आर्जवम् । अकिंचनमदम्भश्च स कैवल्याश्रमे भवेत ॥ २१ ॥ यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेषु पापकम् । कर्मणा मनसा वाचा तदा भवति भैक्षभुक ॥ २२ ॥ दशलक्षणकं धर्ममनुतिष्ठन्समाहितः । वेदान्तान्विधिवच्छ्रत्वा संन्यसेदनृणो द्विजः ॥ २३ ॥ भृतिः क्षमा दमोऽस्थेयं शौचिमिन्द्रियनिग्रहः। हीर्विद्या सत्यमकोघो दशकं धर्मलक्षणम् ॥ २४ ॥ अतीतान्न स्मरेद्धोगान्न तथानागतानपि । प्राप्तांश्च नाभिनन्देद्यः स कैवल्याश्रमे वसेत् ॥ २५ ॥ अन्तःस्थानीन्द्रियाण्यन्तर्बहिष्ठान्विषयान्बहिः । शक्तोति यः सदा कर्तुं स कैवल्याश्रमे वसेत् ॥ २६ ॥ प्राणे गते यथा देह: 1 सुखदु:खं न विनदति । तथा चेत्प्राणयुक्तोऽपि स कैवल्याश्रमे वसेत् ॥ २७ ॥

विद्वत्संन्यासमाह—यदेति । यस्य स्वानुरिक्तस्वातिरिक्तविरिक्तसमत्वादिकं नैजं भवति स यतितामईतीत्याह—परमात्मनीत्यादिना । अकिंचनं स्वातिरेकेण किंचिदस्तीति यन्मनो न मनुते तदिकंचनम् । किंच यदेति । पुनर्भङ्गयन्तरेण विद्वत्संन्यास उच्यते—दशेति । अनृणः ''ब्रह्मचर्येणिर्षभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> उ. १. 'सुखदु:खं' इत्यारम्य 'विष्ठ्य ध्यानयोगेन' (२७-५१) इत्यन्तं **मूळ**म्याल्याने न हरेबेते ।

पित्रभ्य एष वा अनृणः '' इति श्रुतेः । दशलक्षणकं धर्ममित्यंशं श्रुतिरेव व्याकरोति—धृतिरिति। भूतादिकालत्रयाविन्छन्नभोगानिन्छुभौक्षाश्रमे वसेदित्याह—अनीनानिति । निगृहीतान्तर्बोद्यवृत्तिभौक्षाश्रमे वसेदित्याह—अन्तरिति । किं वहुना प्राण इति ॥ १७-२७ ॥

#### अवैधपरिप्रहे प्रत्यवाय:

कौपीनयुगलं कन्या दण्ड एकः परिग्रहः ।
यतेः परमहंसस्य नाधिकं तु विधीयते ॥ २८ ॥
यदि वा कुरुते रागादधिकस्य परिग्रहम् ।
रौरवं नरकं गत्वा तिर्यग्योनिषु जायते ॥ २९ ॥
विशीर्णान्यमलान्येव चेलानि ग्रधितानि तु ।
कृत्वा कन्यां बहिर्वासो धारयेद्धातुरिक्षतम् ॥ ३० ॥
एकवासा अवासा वा एकदृष्टिरलोलुपः ।
एक एव चरेन्नित्यं वर्णास्वेकत्र संवसेत् ॥ ३१ ॥
कुरुम्बं पुत्रदारांश्च वेदाङ्गानि च सर्वशः ।
यज्ञं यज्ञोपवीतं च त्यक्त्वा गूढं चरेचितः ॥ ३२ ॥

यतेर्देहधारणस्वाचारोपयोगिपरिग्रहं विनान्यत्र नहि परिग्रहविधिरस्ति यदि करोति तदा प्रत्यवैतीत्याह—कौपीनेति । यदि शीतभीतिस्तदा विशीर्णानीति । साम्बरा दिगम्बरा वा यतः श्रवणमननिदिध्यासनव्यापृतिविरला यदि तदा तेषां प्रामेकरात्रसंचागे विधीयत इत्याह—एकेति ॥ २८—३२ ॥

#### परित्राजकानां धर्माः

कामः क्रोधस्तथा दर्गे लोभमोहादयश्च ये। तांस्तु दोषान्परित्यन्य परित्राण्निर्ममो भवेत्॥ ३३॥

रागद्वेषवियुक्तातमा समलोष्टारमकाञ्चनः । प्राणिहिंसानिवृत्तश्च मुनिः स्यात्सर्वनिःस्पृहः ॥ ३४ ॥ दम्भाहंकारनिर्मुक्तो हिंसापैशुन्यवर्जितः। आत्मज्ञानगुणोपेतो यतिमीक्षमवाप्रयात् ॥ ३५ ॥ इन्द्रियाणां प्रसङ्केन दोषमुच्छत्यसंशयः । संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं निगच्छति ॥ ३६ ॥ न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविपा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥ ३७ ॥ श्रुत्वा स्पृष्ट्या च भुक्त्वा च दृष्ट्या घात्वा च यो नरः । न हृष्यित ग्लायित वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥ ३८ ॥ यस्य वाङ्मनसी झुद्धे सम्यग्गुप्ते च सर्वदा । स वै सर्वमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम् ॥ ३९ ॥ संमानाद्वाह्मणो नित्यमुद्विजेत विषादिव । अमृतस्यैव चाकाङ्क्षेदवमानस्य सर्वदा ॥ ४० ॥ सुखं ह्यवमतः शेते सुखं च प्रतिबुध्यते । भुखं चरति लोकेऽस्मिन्नवमन्ता विनश्यति ॥ ४१ ॥ अतिवादां स्तितिक्षेत नावमन्येत कंचन । न चेमं देहमाश्रित्य वैरं कुवींत केनचित् ॥ ४२ ॥ क्रुध्यन्तं न प्रतिक्रुध्येदाक्रुष्टः कुरालं वदेत्। सप्तद्वारावकीर्णी च न वाचमनृतां वदेत् ॥ ४३ ॥ अध्यातमरतिरासीनो निरपेक्षो निराशिषः । आत्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ ४४ ॥

इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च । अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ ४९ ॥ अस्थिस्थूणं स्नायुबद्धं मांसशोणितलेपितम् । चर्मावबद्धं दुर्गन्धि पूर्णं मूत्रपुरीषयोः ॥ ४६ ॥ जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमात्रस् । रजस्वलमनित्यं च भूतावासमिमं त्यजेत् ॥ ४७ ॥ मांसास्वपूर्यविण्मूत्रस्नायुमज्जास्थिसंहतौ । देहे चेत्प्रीतिमान्मदो भविता नरकेऽपि सः ॥ ४८ ॥ सा कालसूत्रपदवी सा महावीचिवागुरा। सासिपत्रवनश्रेणी या देहेऽहमिति स्थितिः ॥ ४९ ॥ सा त्याज्या सर्वयत्नेन सर्वनाशेऽप्युपस्थिते । स्प्रष्टव्या सा न भव्येन सश्वमांसेव प्रत्कसी ॥ ५० ॥ प्रियेष स्वेषु सक्तमप्रियेषु च दृष्कृतम् । विसुच्य ध्यानयोगेन ब्रह्माप्येति सनातनम् ॥ ५१ ॥ अनेन विधिना सर्वोस्त्यक्त्वा सङ्गाञ्छनै: शनै: । सर्वद्वनद्वैर्विनिर्मुक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते ॥ ५२ ॥ एक एव चरेन्नित्यं सिद्धचर्थमसहायकः । सिद्धिमेकस्य पश्यन्हि न जहाति न हीयते ॥ ५३॥

परिव्राजकधर्मानुपन्यस्यति—काम इत्यादिना । निर्ममो भवेत् स्वदेहत-दन्यत्र नाहंममाभिमानी भवेदित्यर्थः । मुनिः मननशीलः । इन्द्रियौरिन्द्रियार्थ-स्पर्शास्पर्शाभ्यां बन्धमोक्षौ भवत इत्याह—इन्द्रियाणामिति । कामोपभोगतः कामज्ञान्तिः स्यादित्यत आह—नेति । एवं चेत् जितेन्द्रियत्वं कथं इसत आह—अुत्वेति । यद्वरं करणजातं भवति स ज्ञानफल्रमेतीत्याह—यस्येति । सम्यग्गुप्ते तनुभावं गते । यतिः संमानमनादृत्यावमानमेव कांक्षेदित्याह—संमानादिति । किंच अतिवाद्ग्न् परकृताधिक्षेपान् तितिक्षेत नावमन्येत कंचन स्वात्मधिया । "सप्त व ज्ञार्षण्याः प्राणाः" इति सप्तद्वारावकीणीं च न वाचमनृतां वदेत् । सप्तमद्वारभूतां सदा अध्यात्मरितः । किं च इन्द्रियाणामिति । स्वाधिष्ठतदेहरूद्धामहंथियं स्वानर्थकरीमुत्सुज्य ब्रह्मात्मिन बुद्धं कुर्यादित्याह—अस्थीति । ग्रुक्रज्ञाणितयोगजं रजस्वल्यम् । भूतावासामिन सतौ दोषं विशिनष्टि—मांसेति । देहगताहंमितमहंब्रह्मास्मीति ब्रह्मण्येव कुर्यादित्यर्थः । एवं ब्रह्मात्यस्यापि ज्ञारीरयोगप्रभवसुकृतदुष्कृतयोरवश्यंभावित्वात्ततो ब्रह्मभावापत्तिः कुत इत्यत आह—प्रियेष्विति । ब्रह्मातिप्रतिवन्धक- मुकृतदुष्कृतयोः प्रियाप्रियजनापहतत्वादयं निन्प्रतियोगिकं ब्रह्म स्वमात्रधियतीत्यर्थः । प्रियाप्रियेण्वपि अनेनेति ॥ ३३–५३ ॥

## यतिचर्या, तत्फलं च

कपालं वृक्षमूलानि कुचेलान्यसहायता।
समता चैव सर्वस्मिन्नेतन्मुक्तस्य लक्षणम् ॥ ९४ ॥
सर्वभृतहितः शान्तिस्त्रिदण्डी सकमण्डलुः।
एकारामः परित्रज्य मिक्षार्थं प्राममाविशेत् ॥ ९९ ॥
एको मिक्षुर्यथोक्तः स्याद् द्वावेव मिश्चनं स्पृतम्।
त्रयो प्रामः समाख्यात ऊर्घ्वं तु नगरायते ॥ ५६ ॥
नगरं न हि कर्तव्यं प्रामं वा मिश्चनं तथा।
एतत्त्रयं प्रकुर्वाणः स्वधर्माच्यवते यतिः॥ ९७ ॥
राजवार्त्तादि तेषां स्याद्भिशावार्त्ता परस्परम्।
स्रेहपैशुन्यमात्सर्यं संनिकर्षात्र संशयः॥ ९८ ॥

एकाकी निःस्पृहस्तिष्ठेन्न हि केन सहालपेत् । दद्यान्नारायणेत्येन प्रतिवाक्यं सदा यतिः ॥ ९९ ॥ एकाकी चिन्तयेद्वद्ध मनोवाक्कायकर्मभिः । मृत्युं च नाभिनन्देत जीवितं वा कथंचन ॥ ६० ॥ कालमेव प्रतिक्षेत यावदायुः समाप्यते । नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम् ॥ कालमेकं प्रतिक्षेत निर्देशं भृतको यथा ॥ ६१ ॥ अजिह्वः पण्डकः पङ्गुरन्धो विधर एव च । मुग्धश्च मुच्यते भिद्धः षड्भिरेतैर्न संशयः ॥ ६२ ॥

पुनर्यतिचर्या तत्फलं चाचष्टे—कपालिमत्यादिना । येन वाक्कायमनांसि दण्डयन्ते मौनस्वल्पाञ्चनप्राणायामोपायत इति स न्निदण्डी महायतिः ।

" वाग्दण्डः कायदण्डश्च मनोदण्डश्च ते त्रयः । यस्यते नियता दण्डाः स त्रिदण्डी महायतिः ॥"

इति श्रुते: । एकब्रह्मावशेषेण सर्वत्र रमत इति एकाराम: । कथं तत् राजवार्तादीति । यस्मादेवं तस्मात् एकाकीति । एकाकिना कि कर्तत्र्यं इ्यत आह — एकाकी चिन्तयेदिति । अजिह्वादिवृत्तिमान् यतिः स्वातिरिक्तभ्रमतो विमुच्यत इयाह — अजिह्व इति ॥ ५४–६२ ॥

अजिह्वादीनां लक्षणम्

इदं सृष्टमिदं नेति योऽश्वलि न सज्जित । हितं सत्यं मितं वक्ति तमजिह्नं प्रचक्षते ॥ ६३ ॥ अद्यजातां यथा नारीं तथा षोडशवार्षिकीम् । शतवर्षो च यो दृष्ट्वा निर्विकारः स पण्डकः ॥ ६४ ॥ भिक्षार्थमटनं यस्य विष्मूत्रकरणाय च । योजनात्र परं याति सर्वथा पङ्गुरेव सः ॥ ६९ ॥ तिष्ठतो त्रजतो वापि यस्य चक्षुर्न दूरगम् । चतुर्गुगां भुवं मुक्तवा परित्राट् सोऽन्य उच्यते ॥ ६६ ॥ हिताहितं मनोरामं वचः शोकावहं च यत् । श्रुत्वापि न शृणोतीव विधरः स प्रकीर्तितः ॥ ९७ ॥ सांनिध्ये विषयाणां यः समर्थोऽविकलेन्द्रियः । सुप्तवद्गतेते नित्यं स भिक्षुर्मुग्य उच्यते ॥ ६८ ॥

सूत्रभूतं वाक्यं श्रुतिरेव क्रमेण व्याचिष्टे । तत्राजिह्वशव्दार्थमाह— इदिमिति । पण्डकशब्दार्थमाह—अद्येति । पङ्गुशब्दार्थमाह—िभिक्षार्थमिति । अन्धशब्दार्थमाह—तिष्ठत इति । विधिरशब्दं व्याचिष्टे—हितेति । मुग्धशब्दार्थं विशदयिति—सान्निध्य इति ॥ ६३–६८ ॥

## यतीनां वर्जनीयानि

नटादिप्रेक्षणं द्यूतं प्रमदासुहृदं तथा ।

मक्ष्यं भोज्यसुद्क्यां च षण्न षश्येत्कदाचन ॥ ६९ ॥

रागं द्वेषं मदं मायां द्रोहं मोहं परात्मसु ।

षडेतानि यतिर्नित्यं मनसापि न चिन्तयेत् ॥ ७० ॥

मञ्चकं शुक्कवस्त्रं च स्त्रीकथा लौल्यमेव च ।

दिवास्वापं च यानं च यतीनां पातकानि षट् ॥ ७१ ॥

दूरयात्रां प्रयत्नेन वर्जयेदात्मचिन्तकः ।

यतिभिः यद्यत् त्याज्यं तदेकदेशं प्रदर्शयति — नटादीत्यादिना ॥६९ – ७१॥

#### यतिभि: अनुष्टेयानि

सदोपनिषदं विद्यामभ्यसेन्मुक्तिहैतुकीम् ॥ ७२ ॥
न तीर्थसेवी नित्यं स्यान्नोपवासपरो यितः ।
न चाध्ययनशीलः स्यान्न व्याख्यानपरो मवेत् ॥ ७३ ॥
अपापमशाठं वृत्तमिनिह्नं नित्यमाचरेत् ।
इन्द्रियाणि समाहृत्य कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः ॥ ७४ ॥
क्षीणेन्द्रियमनोवृत्तिर्निराशीर्निष्परिग्रहः ।
निर्द्रन्द्वो निर्नमस्कारो निःस्वधाकार एव च ॥ ७५ ॥
निर्ममो निरहंकारो निरपेक्षो निराशिषः ।
विविक्तदेशसंसक्तो सुच्यते नात्र संशय इति ॥ ७६ ॥

यदनुष्टेयं तदाह—सदेति । अपापं पापपुण्यतत्फळिविमुखम् । अज्ञठं साधुजनसेव्यब्रह्मगोचरम् । अजिह्नं मौनिमत्यर्थः । इतिज्ञब्दो मन्त्रपिर-समास्यर्थः ॥ ७२–७६॥

## आश्रमानुसारेण पारित्राज्यम्

अप्रमत्तः कर्मभक्तिज्ञानसंपन्नः स्वतन्त्रो वैराग्यमेत्य ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थो वा मुख्यवृत्तिका चेद्रह्मचर्य समाप्य गृही भवेद्गृहाद्वनी मृत्वा प्रव्रजेत् । यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेद्गृहाद्वा वनाद्वा । अथ प्रनरव्रती वा व्रती वा स्नातको वास्नातको वोत्सन्नाग्निरनिष्नको वा यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रव्रजेत् । तद्भैके प्राजापत्यामेवेष्टिं कुर्वन्ति । अथवा न कुर्यात् । आग्नेय्यामेव कुर्यात् । अग्निर्हि प्रांणः प्राणमेवैतया करोति । तस्मात् त्रेषात-वीयामेव कुर्यात् । एत एव त्रयो धातवो यदुत सत्त्वं रजस्तम इति ॥ ७७ ॥

अयं ते योनिर्ऋत्वियो यतो जातो अरोचथाः ।
तं जानन्नम्न आरोहाथा नो वर्षया रियम् ॥ ७८ ॥
इत्यंनन मन्त्रेणाग्निमाजिन्नेत् । एष वा अभ्नेयोनिर्यः प्राणः, प्राणं
गच्छ स्वां योनि गच्छ स्वाहेत्येवमेवैतदाह । आहवनीयाद्भिमाहृत्य
पूर्ववद्भिमाजिन्नेत् । यद्भिं न विन्देदप्सु जुहुयात् । आपो वे सर्वा
देवताः, सर्वाभ्यो देवताभ्यो जुहोमि स्वाहेति हुत्वोद्धृत्य तदुदकं
प्राक्षीयात् साज्यं हिवरनामयं मोक्षदमिति । शिखां यज्ञोपवीतं
पितरं पुत्रं कल्लत्रं कर्म चाध्ययनं मन्त्रान्तरं विस्वज्येव परित्रज्ञत्यात्मिवत् । मोक्षमन्त्रेस्त्रेषातवीयैर्विन्देत् । तद्बद्ध तदुपासितव्यम् ।
एवमेवैतिदिति ॥ ७९ ॥

यथोक्तलक्षितवृत्त्यादेर्यदहरेय वान्ताज्ञनम्ज्ञपुरीषादिवत् स्वातिरिक्तप्रपञ्च-विरितरेदेति तदा तदहरेव प्रव्रजेत् यदि विरितर्मन्दा तदाश्रमक्रमानुसारेण परिव्रजेदित्याह—अप्रमत्त इति । यदि स्वात्ताश्रमपरिप्रहे मन्दविरक्त्या तत्र मुख्यवृत्तिका चेत् ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भवेत् । यदि वा इतस्था तीव्रतरिवरितरेदेति तदा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत् । विरजेन् तीव्रतरिवरागी स्यात् । यस्मादेवं तस्मात् । "ब्रह्मचर्यं समाप्य" इत्यारभ्य "तद्वद्वा तदुपासितव्यम्" इत्यन्तं जावालोपनिषदि चतुर्थखण्डे जनक्षयाञ्चवल्क्यसंवादे प्रायज्ञाः प्रतिपदं व्याख्यातम् ॥ ७७–७९ ॥

# नारदपरिवाजकोपनिषत् यतेरेव मुख्यं ब्राह्मण्यम्

पितामहं पुनः पप्रच्छ नारदः। कथमयज्ञोपवीती ब्राह्मण इति । तमाह पितामहः ॥ ८० ॥ सशिखं वपनं कृत्वा बहिःसूत्रं त्यजेदुबुधः । यदक्षरं परं ब्रह्म तत्सूत्रमिति धारयेत् ॥ ८१ ॥ सुचनात्सुत्रमित्याहः सूत्रं नाम परं पद्म् । तत्सुत्रं विदितं येन स विघ्रो वेदपारगः ॥ ८२ ॥ येन सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव । तत्सूत्रं धारयेद्योगी योगवित्तत्त्वद्र्शनः ॥ ८३ ॥ बहिःसूत्रं त्यजेद्विद्वान्योगमुत्तममास्थितः । ब्रह्मभाविमदं सूत्रं धारयेद्यः स चेतनः । धारणात्तस्य सूत्रस्य नोच्छिष्टो नाशुचिर्भवेत् ॥ ८४ ॥ सूत्रमन्तर्गतं येषां ज्ञानयज्ञोपवीतिनाम् । ते वै सूत्रविदो लोके ते च यज्ञोपवीतिनः ॥ ८५ ॥ ज्ञानशिखिनो ज्ञाननिष्ठा ज्ञानयज्ञोपवीतिनः । ज्ञानमेव परं तेषां पवित्रं ज्ञानमुच्यते ॥ ८६ ॥ अशेरिव शिखा नान्या यस्य ज्ञानमयी शिखा । स शिखीत्युच्यते विद्वान्नेतरे केशधारिणः ॥ ८७ ॥ कर्मण्यधिकृता ये तु वैदिके ब्राह्मणादय: । तेभिर्घार्यमिदं सूत्रं क्रियाङ्गं तद्धि वै स्मृतम् ॥ ८८ ॥

# शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतं च तन्मयम् । ब्राह्मण्यं सकलं तस्य इति ब्रह्मविदो विदुरिति ॥ ८९ ॥

संन्यासस्य शिखायज्ञोपवीतन्यागपूर्वकत्वात् कथमयं ब्राह्मणपदमर्हतीति नाग्दः पितामहं पृच्छतीत्याह् श्रुतिः—पितामहमिति । तमाह पितामहः । किमिति—सशिखमिति । "सशिखम् " इत्यादि "ब्रह्मविदो विदुः" इत्यन्तं ब्रह्मोपनिषदि पदशो व्याख्यातम् ॥ ८०–८९ ॥

# परमहंसस्य अवधूताश्रमस्य वा परिग्रहः

तदेतद्विज्ञाय ब्राह्मणः परिव्रज्य परिव्राडेकशाटी मुण्डोऽपरि-ग्रहः शरीरक्षेशासहिष्णुश्चेत् । अथवा यथाविधिश्चेज्ञातरूपचरो भूत्वा स्वपुत्रमित्रकलत्राप्तवन्थ्वादीनि स्वाध्यायं सत्कर्माणि संन्य-स्यायं ब्रह्माण्डं च सर्वं कौपीनं दण्डमाच्छादनं च त्यक्त्वा द्वन्द्वसहिष्णुर्न शीतं न घोष्णं न सुखं न दुःखं न निद्रा न मानावमाने च षडुर्मिवर्जितः, निन्दाहंकारमत्सरगर्वदम्भेष्यीसूयेच्छा-द्वेषसुखदुःखकामक्रोधलोभमोहादीन्विसृज्य, स्ववपुः शवाकारमिव स्मृत्वा, स्वव्यतिरिक्तमन्तर्बहिरमन्यमानः, कस्यापि वन्दनमक्तत्वा न स्वाहाकारो न स्वधाकारो न निन्दास्त्रतिर्याद्दिन्छको भवेत् । यदृच्छालाभसंतुष्टः सुवर्णादीन्न परिग्रहेत् । नावाहनं न विसर्जनं न मन्त्रं नामन्त्रं न ध्यानं नोपासनं न लक्ष्यं नालक्ष्यं न पृथक् नापृथङ् नत्वन्यत्र अनिकेतः स्थिरमितः शून्यागारवृक्षमूलदेवगृहतृण-कूटकुलालशालाग्निहोत्रशालाग्निदिगन्तरनदीतटपुलिनभूगृहकन्दरनिर्झर- स्थण्डिलेषु, वने वा, श्वेतकेतुऋभुनिदाघऋषभदुर्वासःसंवर्तकदत्तात्रेय-रैवतकवदःयक्तलिङ्कोऽव्यक्ताचारो बालोन्मत्तपिशाचवदनुन्मत्तोन्मत्त-वदाचरंश्चिदण्डं शिक्यं पात्रं कमण्डलुं कटिसूत्रं कौपीनं च तत्सर्वे भूः स्वाहेत्यप्मु परित्यज्य ॥ ९० ॥

> कटिसूत्रं च कौपीनं दण्डं वस्त्रं कमण्डलुम् । सर्वमप्सु विस्रन्याथ जातरूपधरश्चरेत् ॥ ९१ ॥

आत्मानमन्विच्छेत् । यथाजातरूपधरो निर्द्धन्द्रो निष्परिग्रह-स्तत्त्वब्रह्ममार्गे सम्यवसंपन्नः शुद्धमानसः प्राणसंधारणार्थं यथोक्तकाले करपात्रेणान्येन वायाचिताहारमाहरन्, लामालामौ समौ भूत्वा निर्ममः शुक्तध्यानपरायणोऽध्यात्मनिष्ठः शुभाशुभकर्मनिर्मूलनपरः संन्यस्य पूर्णानन्दैकवोधस्तद्वह्माहमस्मीति ब्रह्मप्रणवमन्तस्मर-कीटन्यायेन शरीरत्रयमुत्सुज्य संन्यासेनैव देहत्यागं करोति। स कृतक्रत्यो भवति इत्युपनिषत्॥ ९२॥

यतेरेव मुख्यं ब्राह्मण्यं विदित्वा परिव्रज्ञ्य पारमहंस्यमवधूताश्रमं वा गच्छेदित्याह—तदेनिदित । यदि शीताद्यसहिष्णुस्तदा परिव्राद् । श्रवणादिसत्-कर्माणि । शीतोष्णादिद्वन्द्वसिहृष्णुः । अश्वनायादिः षड्क्मिः । स्वयमेवानन्तरमवाद्यं ब्रह्मितः । स्वयमेवानन्तरमवाद्यं ब्रह्मितः । स्वयमेवानन्तरमवाद्यं ब्रह्मितः । स्वयमेवानन्तरमकृत्वा सेव्यसेवकहेतुदेहाभिमितवैरच्यात् यादृच्छिको भवेत् स्वातन्त्रयेणैकाकी संचरेदित्यर्थः । यदृच्छाल्यभसन्तुष्टः स्वप्रयोजनाभावात् । न मन्त्रं नामन्त्रं प्रथमीर्थे द्वितीया । स्वातिरेकणावाहनविसर्जनमन्त्रामन्त्रध्यानोपासनलक्षणीयानलक्षणीयलक्ष्यालक्ष्यालक्ष्यास्यभेदाभेदकलनावैरच्यात् , अत एव अनिकेतः स्थिरमितः । अवधूतस्य कृतकृत्यत्वेन श्रवणादिकर्तव्याभावादिनकेतस्थिरमितत्वं युज्यत इत्यर्थः ।

तेषां निवासस्थलमाह——र्र्न्येति । प्रशस्तावधूतपूरानाम निर्दिशति—श्वेत-केश्विति । यः कोऽप्यव्यक्तिलङ्गः अस्खलितस्वस्वरूपानुसंधानेन कालं नयेदिसर्थः । यदि कुटीचकादिः अवधूतचर्याप्रिच्छिति तदा त्रिदण्डिमिति । यदि परमहंसस्तदा कदिसूत्रं चेति । ततः किं इत्यत्र—

'' आत्ममात्रमिढं सर्वमात्मनोऽन्यन्न किंचन ।''

इति श्रुत्यनुगेधेन आत्मानमन्विच्छेत् । तत्त्वब्रह्ममागें तत्प्रापकज्ञान-वर्त्मिन । करपात्रेणान्येन वा आस्याहारेणेत्यर्थः । अयाचिताहारमाहरन् तत्रापि लामालामों समो भूत्वा निर्ममः । "शुक्रतेजोमयं ब्रह्म" इति श्रुत्यनुगेधेन शुक्रध्यानपरायणोऽध्यात्मिनष्टः स्वातिग्तिप्तप्रश्चनिवृत्तिप्रवृत्ति-रूपशुभाशुभकर्मनिर्मूलनपरः यत् स्वातिग्तितं तत् संन्यस्य पूर्णानन्दैकवोधः यजाप्रजाप्रदादिचतुष्पश्चदशकलनापह्नवसिद्धं तद्वश्चाहमस्मीति ब्रह्मप्रणवमनुस्म-रन् भ्रमरकीटन्यायेन शरीरत्रयतिरूदित्तिस्पितात्मात्मियाभिमतिमुत्सुङ्य यः स्व।तिरिक्तास्तित्वश्रमसंन्यासेनेव देहत्यागं करोति स कृतकृत्यो विदेहमुक्तो भवति इत्यर्थः । इत्युपनिषच्छल्दः तृतीयोपदेशसमात्यर्थः ॥ ९०–९२॥

इति तृतीयोपदेश:

यतिधर्माणां तत्फलस्य चोपन्यासः

त्यक्त्वा लोकांश्च वेदांश्च विषयाणीन्द्रियाणि च । आत्मन्येव स्थितो यस्तु स याति परमां गतिम् ॥ १ ॥ नामगोत्रादिवरणं देशं कालं श्रुतं कुलम् । वयो वृत्तं त्रतं शीलं ल्यापयेलैव सद्यतिः ॥ २ ॥

न संभाषेत्स्रियं कांचित्पूर्वेदृष्टां च न स्मरेत्। कथां च वर्जयेतासां न पश्येक्षिखितामपि ॥ ३ ॥ एतचत्रष्टयं मोहात्स्त्रीणामाचरतो यतेः । चित्तं विकियतेऽवश्यं तद्विकारात्प्रणश्यति ॥ ४ ॥ तृष्णा क्रोघोऽनृतं माया लोभमोहौ प्रियाप्रिये। ज्ञिल्पं व्याख्यानयोगश्च कामो रागः परिग्रहः ॥ ५ ॥ अहंकारो ममत्वं च चिकित्सा धर्मसाहसम् । प्रायश्चित्तं प्रवासश्च मन्त्रौषधगराज्ञिषः । प्रतिषिद्धानि चैतानि सेवमानो त्रजेदधः ॥ ६ ॥ आगच्छ गच्छ तिष्ठेति स्वागतं सुहदोऽपि वा । संगाननं च न ब्रूयान्मुनिर्मोक्षपरायणः ॥ ७ ॥ प्रतिप्रहं न गृह्वीयान्नैव चान्यं प्रदापयेत्। प्रेरयेद्वा तथा भिक्षः स्वप्नेऽपि न कदाचन ॥ ८ ॥ जायाभ्रातृसुतादीनां बन्धूनां च शुभाशुभम्। श्रुत्वा दृष्ट्वा न कम्पेत शोकमोहौ त्यजेद्यतिः ॥ ९ ॥ अहिंसा सत्यमस्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहाः । अनोद्धत्यमदीनत्वं प्रसादः स्थैर्यमार्जवम् ॥ १० ॥ अस्रोहो गुरुशुश्रुषा श्रद्धा शान्तिर्दमः शमः। उपेक्षा वैर्यमाधुर्ये तितिक्षा करुणा तथा ॥ ११ ॥ ह्रीस्तथा ज्ञानविज्ञाने योगो लघ्वशनं धृतिः। एष स्वधर्मी विख्यातो यतीनां नियतात्मनाम् ॥ १२ ॥ निर्द्धन्द्रो नित्यसत्त्वस्थः सर्वत्र समदर्शनः । त्ररीयः परमो हंसः साक्षान्नारायणो यतिः ॥ १३ ॥ एकरात्रं वसेद्वामे नगरे पञ्चरात्रकम् । सर्वाभ्योऽन्यत्र वर्षासु मासांश्च चतुरो वसेत् ॥ १४ ॥ द्विरात्रं न वसेद्वामे भिक्षूर्यदि वसेत्तदा । रागादयः प्रसञ्चेरंस्तेनासौ नारकी भवेत ॥ १५ ॥ य्रामान्ते निर्जने देशे नियतात्मानिकेतनः । पर्यटेत्कीटवद् भूमौ वर्षास्वेकत्र संवसेत् ॥ १६ ॥ एकवासा अवासा वा एकदृष्टिरलोलपः । अद्रयन्सतां मार्ग ध्यानयुक्तो महीं चरेत् ॥ १७ ॥ श्चौ देशे सदा भिक्षः स्वधर्ममनुपालयन् । पर्यटेत सदा योगी वीक्षयन्वसुधातलम् ॥ १८ ॥ न रात्रों न च मध्याह्रे संध्ययोनींव पर्यटन् । न शून्ये न च दुर्गे वा प्राणिबाधाकरे न च ॥ १९ ॥ एकरात्रं वसेद्वामे पत्तने त दिनत्रयम । पुरे दिनद्वयं भिक्षुर्नगरे पञ्चरात्रकम् । वर्षास्वेकत्र तिष्ठेत स्थाने प्रण्यज्ञलावृते ॥ २० ॥ आत्मवत्सर्वभूतानि पश्यन्भिक्षुश्चरेनमहीम् । अन्धवज्जडवचेत्र बिधरोन्मत्तमूकवत् ॥ २१ ॥ स्नानं त्रिषवणं प्रोक्तं बहुदकवनस्थयोः । हंसे तु सकूदेव स्यात्परहंसे न विद्यते ॥ २२ ॥

मौनं योगामनं योगम्तितिक्षैकान्तशीलता । निःस्पृहत्वं समत्वं च सप्तैतान्येकदण्डिनाम् ॥ २३ ॥ परमहंसाश्रमस्थो हि स्नानादेरविधानतः । अशेषचित्तवत्तीनां त्यागं केवलमाचरेत ॥ २४ ॥ त्वङमांसरुधिरस्नायमज्जामेदोऽस्थिसंहतौ । विण्मूत्रपूर्ये रमतां किमीणां कियदन्तरम् । २५ ॥ क शरीरमशेषाणां श्लेष्मादीनां महाचयः । क चाङ्गशोभासौभाग्यकमनीयादयो गुणाः ॥ २६ ॥ मांसासृक्पूयविण्मूत्रस्रायुमज्जास्थिसंहतौ । देहे चेत्प्रीतिमान्मूढो भविता नरकेऽपि सः ॥ २७ ॥ स्त्रीणामवाच्यदेशस्य क्रिजनाडीत्रणस्य च । अभेदेऽपि मनोभेदाज्जनः प्रायेण वञ्च्यते ॥ २८ ॥ चर्मखण्डं द्विधा भिन्नमपानोद्वारधूपितम् । ये रमन्ति नमस्तेभ्यः साहसं किमतः परम् ॥ २९ ॥ न तस्य विद्यते कार्यं न लिङ्गं वा विपश्चित: । निर्ममो निर्भयः ज्ञान्तो निर्द्रन्द्वोऽवर्णभोजनः ॥ ३० ॥ मुनिः कौपीनवासाः स्यान्नक्षो वा ध्यानतत्परः । एवं ज्ञानपरो योगी ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ३१ ॥ लिङ्गे सत्यपि खल्वस्मिन् ज्ञानमेव हि कारणम् । निर्मोक्षायेह भूतानां लिङ्गग्रामो निरर्थकः ॥ ३२ ॥

यं न सन्तं न चासन्तं नाश्रुतं न बहुश्रुतम् ।

न सुवृत्तं न दुर्वृत्तं वेद कश्चित्स ब्राह्मणः ॥ ३३ ॥

तस्मादिलङ्को धर्मज्ञो ब्रह्मत्रतमन्त्रतम् ।

गूदधर्माश्रितो विद्वानज्ञातचरितं चरेत् ॥ ३४ ॥

संदिग्धः सर्वभूतानां वर्णाश्रमविवर्जितः ।

अन्धवज्ञडवच्चापि मूकवच्च महीं चरेत् ॥ ३५ ॥

तं दृष्ट्वा शान्तमनसं स्पृह्यन्ति दिवौकसः ।

लिङ्काभावान्तु कैवल्यमिति ब्रह्मानुशासनम् ॥ इति ॥ ३६ ॥

ब्रह्मातिरिक्तास्तिताहेतुधर्मपूगन्यागपूर्वकं ब्रह्ममात्रसिद्धिताहेतुयतिधर्मान् तत्फलं चोपन्यस्यति—-''त्यक्तवा '' इत्यादिना ''इति ब्रह्मानुशासनम् '' इत्यन्तेन । कदाचित् केनचिदपि स्वस्य नामगोत्रादिवरणम् । स्वपतनहेतुरागतः स्त्रीसंभाषणस्मरणतत्कथालापचित्रस्थवनितादर्शनादिकं यतिना त्याज्यमित्याह— नेति । किं च इदं में स्यात् इदं मा भूत् इति तृष्णा । माया परवञ्चना । अनात्मशास्त्रव्याख्यानयोगश्च । आरामालयादिकर्तव्यिषया याचनवृत्तिः । गर-शब्देन विषमुच्यते । यं कंचन स्वनिकटमागतं आगच्छेति । कदापि प्रतिप्रहं न गृह्णीयात् । यदि कदाचित् जायादीनां शुभाशुभं श्रुत्वा दृष्ट्रा न कम्पेत । तद्विषयक्शोकमोहौ त्यजेदातिः । यतेः स्वधर्ममाह—अहिसेति । क्षान्तिः सहनम् । यदच्छया छष्वज्ञानम् । एवं धर्मपूगसंस्कृतो योगी नारायणो भवतीत्याह—निर्द्धेन्द्ध इति । यदि श्रवणध्यानादिन्यापृत्युपरतस्तदा एकरात्रमिति । प्रामेकरात्रस्थिताविप प्रामान्त इति । परमहंसोऽवधूतो वा यथेच्छाचरणतः सन्मार्गदूषणं न कुर्यात् इत्याह—एकवासा इति। अछोछपः सर्वत्र छौल्य-वर्जित: । प्राण्यहिंसार्थ वीक्षयन्निति । संचारप्रतिषेधकालदेशावाह—नेति । शून्ये निर्मानुष्ये । ग्रामादौ वासकालमाह—एकरात्रमिति । चातुर्मास्यानन्तरं आत्मवदिति । यथा अन्धादिः रूपादिभेदं न पश्यति तथेत्यर्थः । वन्यादीनां स्नानियममाह स्नानिति । परमहंससेवनीयधर्मः कः इत्यत्र मौनिमित्यादि । वागादिकरणव्यापृतिराहित्यमेव मौनम् । योगानुक्रलपञ्चासनं सिद्धासनं वा योगासनमुच्यते । प्रत्यगमित्रब्रह्मानुसंघानं योगः । परमहंसस्य मनोमळक्षाळनमेव स्नानित्याह — परमहंसेति । ''स्नानं मनोमळत्यागः'' इति श्रुतेः । देहरतेः कृमिसाम्यमाह — त्वागिति । देहहेयधियं प्रकटयति — केति । प्राम्यविषयं कुत्सयति — खीणामिति । ळिङ्गाद्यपेक्षया ज्ञानस्य प्राधान्यं विदुषः कृतकृत्यतां चाह — न तस्येति । ब्रह्ममात्रदृष्टेः ब्राह्मणादिवर्णाश्रममेदानुपळम्भात् अभिश्चास्त्यपितवर्जनपूर्वकं ''सर्ववर्णेषु मैक्षाचरणं कुर्यात्'' इति च श्रुतेः । अळिङ्गस्य ब्राह्मणत्वमाचष्टे — यमिति । कश्चिल्लोकः यं मुनि सत्त्वेनासत्त्वेन विदृत्वेनाविदृत्येन सुकृतत्वेन दुर्वृत्तत्वेन वा न वेद । एवं वेदनळिङ्गदर्शनात् सब्राह्मणः । यद्वा यः कश्चित् योगी यमात्मानं देहत्रयात्मना सन्तं प्रत्यपूर्पण न चासन्तं स्वाज्ञादिदृष्ट्या कदापि नाश्चतं न बहुश्चतं कृतप्रकटनहेत्वन्तः करणाभावान्न सुवृत्तं न दुर्वृत्तं तत्सर्वापह्वतसिद्धनिष्प्रतियोगिकस्वमात्रिधया वेद स मुनिः वेदनसमकाळं ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वरिष्ठो ब्रह्मवे भवतीत्यर्थः । तथाच श्रुतिः —

'' य एवं निर्वीजं वेद निर्वीज एव स भवति ।'' इति, '' दर्शनादर्शने हित्वा स्वयं केवल्ररूपतः । य आस्ते कपिशार्दूल ब्रह्म न ब्रह्मयित् स्वयम् ॥'' इति च ॥

यस्मात् अलिङ्गस्यावधूतस्वातिरिक्तप्रपञ्चदृष्टेः ब्राह्मणत्वमभिहितं तस्मात् ॥ तं दृष्ट्वा स्वातिरिक्तकलाशान्तमनसं तथा कदा भविष्याम इति स्पृह्चिन्ति दिवोकसः । स्वातिरिक्तास्तित्विलङ्गः यदा न प्रतिभाति तदैव केवल्यमिति ब्रह्मा नारदमनुशास्तीव्यर्थः ॥ १–३६ ॥

#### कमसन्यासविधि**नि**रूपणम्

अथ नारदः पितामहं संन्यासिवधिं नो ब्रूहीति पप्रच्छ। पितामहस्तथेत्यङ्गीकृत्यातुरे वा क्रमे वापि तुरीयाश्रमस्वीकारार्थ

कुच्छ्प्रायश्चित्तपूर्वकमष्टश्राद्धं कुर्यात् देवर्षिद्वियमनुष्यभूतिपतृमात्रा-त्मेत्यष्टश्राद्धानि कुर्यात्। प्रथमं सत्यवसुसंज्ञकान्विश्वान्देवान्, देवश्राद्धे ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान् , ऋषिश्राद्धे देवर्षिक्षत्रियर्षिमनुष्यर्षीन् , दिन्य-श्राद्धे वसुरुद्रादित्यरूपान्, मन्जुष्यश्राद्धे सनकसनन्दनसनत्कुमार-सनत्सुजातान् , भूतश्राद्धे पृथिन्यादिपश्चमहाभूतानि चक्षुरादिकरणानि चतुर्विधभूतय्रामान्, पितृश्राद्धे पितृपितामहप्रपितामहान्, मातुः श्राद्धे मातृपितामहीप्रपितामहीः, आत्मश्राद्धे आत्मपितृपितामहान्, जीवत्पितृकश्चेत्पितरं त्यक्त्वा आत्मपितामहप्रपितामहानिति । सर्वत्र युग्मक्लप्त्या ब्राह्मणानर्चयेत्। एकाध्वरपक्षेऽष्टाध्वरपक्षे वा स्व-शाखानुगतमन्त्रैरष्टश्राद्धान्यष्टदिनेषु वा एकदिने वा पितृयागोक्त-विधानेन ब्राह्मणानभ्यच्यं भुक्त्यन्तं यथाविधि निर्वर्त्यं, पिण्डप्र-दानानि निर्वर्त्य, दक्षिणाताम्बूलैस्तोषयित्वा ब्राह्मणान्प्रेषयित्वा, शेषकर्मसिद्धचर्थं सप्तकेशान्विसुज्य शेषकर्मसिद्धचर्थं केशान्सप्ताष्ट वा द्विजः संक्षिप्य वापयेत्केशरमश्रुनखानि चेति सप्तकेशान्संरक्ष्य कक्षोपस्थवर्जे क्षौरपूर्वकं स्नात्वा, सायंसंघ्यावन्दनं निर्वत्यं, सहस्र-गायत्रीं जप्त्वा, ब्रह्मयज्ञं निर्वत्र्यं, स्वाधीनाग्निमुपस्थाप्य, स्व-शाखोपसंहरणं कृत्वा, तदुक्तप्रकारेणाज्याहुतिमाज्यभागान्तं हुत्वा-हृतिविधिं समाप्य, आत्मादिमिक्षिवारं सक्तुप्राशनं कृत्वा, आच-मनपूर्वकमित्रं संरक्ष्य, स्वयमग्नेरुत्तरतः कृष्णाजिनोपरि स्थित्वा, पुराणश्रवणपूर्वकं जागरणं कृत्वा, चतुर्थयामान्ते स्नात्वा, तद्ग्नौ चरुं श्रपयित्वा, पुरुपसूक्तेनान्नं पोडशाहुतीर्हृत्वा, विरजाहोमं कृत्वा, अथाचम्य, सदक्षिणं वस्त्रं सुवर्णं पात्रं धेनुं दत्त्वा, समाप्य, ब्रह्मोद्वासनं कृत्वा,

> ''सं मा सिञ्चन्तु मस्तः समिन्द्रः सं बृहस्पितः । सं मायमिः सिञ्चत्वायुषा च धनेन च बलेन चायुष्मन्तं करोतु मा ॥ '' इति ॥

"या ते असे यज्ञिया तन्नस्तयेह्यारोहात्मात्मानम् । अच्छा वसूनि कृण्वन्नस्मे नर्या पुरूणि ॥ यज्ञो भूत्वा यज्ञमासीद स्वां योनिम् । जातवेदो भुव आजायमानः सक्षय एहि ॥"

इत्यनेनाझिमात्मन्यारोप्य, ध्यात्वाझिं, प्रदक्षिणनमस्कारपूर्वकमुद्धा-स्य, प्रातः संध्यामुपास्य, सहस्रगायत्रीपूर्वकं सूर्योपस्थानं कृत्वा, नाभिद्द्योदकमुपविदय, अष्टदिक्पालकार्ध्यपूर्वकं गायत्रयुद्धासनं कृत्वा, सावित्रीं व्याहृतिषु प्रवेदायित्वा,

"अहं वृक्षस्य रेरिवा । कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव । ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि । द्रविणं सवर्चसम् । सुमेधा अमृतोऽक्षितः । इति त्रिराङ्कोवेंदानुवचनम् ॥"

'' यरछन्दसामृषभो विश्वरूपः । छन्दोभ्योऽध्यमृतात्संबभूव । स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु । अमृतस्य देव धारणो भूयासम् ॥''

''शरीरं मे विचर्षणम् । जिह्वा मे मधुमत्तमा । कर्णाभ्यां भूरि विश्रवम् । ब्रह्मणः कोशोऽसि मेषयापिहितः । श्रुतं मे गोपाय ॥'' "दारेषणायाश्च घनेषणायाश्च लोकेषणायाश्च न्युत्थितोऽहम् " "ओं भूः संन्यस्तं मया" "ओं भुवः संन्यस्तं मया" "ओं सुवः संन्यस्तं मया" "ओं भूर्भुवःसुवः संन्यस्तं मया" इति मन्द्रमध्यतारध्विनिमर्मनसा वाचोचार्य, "अभयं सर्वभूतेभ्यो मत्तः सर्वे प्रवर्तते स्वाहा" इत्यनेन जलं प्राह्य, प्राच्यां दिशि पूर्णाञ्चिलं प्रक्षिप्य "ओं स्वाहा" इति शिखामुत्पाट्य,

> " यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहनं प्ररस्तात् । आयुष्यमप्रयं प्रतिसुञ्च शुक्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेनः ॥ " " यज्ञोपवीतं बहिर्न निवसेत् त्वमन्तः प्रविश्य मध्ये ह्यनस्त्रम् । परमं पवित्रं यशो बलं ज्ञानवैराग्यं मेषां प्रयच्छ ॥ "

इति यज्ञोपवीतं छित्वा, उदकाञ्चिता सह ''ओं भूः समुद्रं गच्छ स्वाहा'' इत्यप्सु जुहुयात्। ''ओं भूः संन्यस्तं मया'' ''ओं सुवः संन्यस्तं मया'' ''ओं सुवः संन्यस्तं मया'' इति त्रिस्क्त्वा, त्रिवारमिमन्त्र्य तज्जलं प्राश्याचम्य, ''ओं भूः स्वाहा'' इत्यप्सु वस्तं किटसूत्रमि विस्रुच्य, सर्वकर्मनिवर्तकोऽह-मिति स्मृत्वा, जातरूपधरो भूत्वा, स्वरूपानुसंधानपूर्वकसूर्ध्ववाहु-स्दीचीं गच्छेत्॥ ३७॥

पूर्ववद्विद्वत्संन्यासी चेत् । गुरोः प्रणवमहानाक्योपदेशं प्राप्य, यथासुखं विहरन्मत्तः कश्चिन्नान्यो व्यतिरिक्त इति, फल्रपत्रोदकाहारः, पर्वतवनदेवनाल्ययेषु संचरेत् । संन्यस्याथ

दिगम्बरः सकलसंचारकं सर्वदानन्दस्वानुभवैकपूर्णहृदयः कर्माति-दूरलाभः प्राणधारणपरायणः फलरसत्वकपत्त्रमूलोदकैर्मोक्षार्थी गिरिकन्दरेषु विस्नेहेहं स्मरंस्तारकम् ॥ ३८ ॥

विविदिषासंन्यासी चेच्छतपथं गत्वाचार्यादिभिर्विप्रैः 'तिष्ठ तिष्ठ महाभाग, दण्डं वस्त्रं कमण्डलुं गृहाण, प्रणवमहावाक्ययहणार्थं गुरुनिकटमागच्छेत् ' इत्याचार्येर्दण्डकटिसूत्रकौपीनं शाटीमेकां कमण्डलुम्, पादादिमस्तकप्रमाणमत्रणं समं सौस्यमकाकपृष्ठं सलक्षणं वैणवदण्डमेकमाचमनपूर्वकम्

''सखा मा गोपायौजः सखा योऽसीन्द्रस्य वज्रोऽसि वार्त्रद्रः दार्म मे भव यत्पापं तन्निवारय ॥''

इति दण्डं परिग्रहेत्। 'जगज्जीवनं जीवनाधारभूतं माते मा मन्त्रयस्य सर्वदा सर्वसौन्य' इति प्रणवपूर्वकं कमण्डलुं परिगृह्य, 'कौपीनाधारं किटसूत्रमोम्' इति 'गुह्याच्छादकं कौपीनमोम्' इति 'शीतवातोष्णत्राणकरं देहैकरक्षणं वस्त्रमोम्, इति किटसूत्र-कौपीनवस्त्रम्, आचमनपूर्वकं योगपद्दामिषिक्तो भूत्वा, कृतार्थोऽह-मिति मत्वा स्वाश्रमाचारपरो भवेत्। इत्युपनिषत्॥ ३९॥

ब्रह्मणेवमनुशासितो नारदः क्रमसंन्यासविधिबुभुत्सया पितामहं पृच्छती-त्याह—अथेति । पितामहस्तु नारदप्रश्नमङ्गीक्र्य प्रतिवचनमाह—तथेति । प्राजापत्यादिकुच्छ्रप्रायश्चित्तपूर्वकमष्टश्राद्धं कुर्यात् ॥ अष्टश्राद्धानि कानि इत्यत्र—देवर्षीति । देवादिश्राद्धे विश्वेदेवादिवरणक्रममाह—प्रथमिनित । सायं-सन्ध्यादिशेषकमिसद्ध्यर्थम् । वक्ष्यमाणमन्त्रद्वयेन प्रकृताग्निमात्मसमारोपणं कुर्यादित्याह—सं मा सिश्विन्त्वित्यादिना । अहं वृक्षस्येत्यादिमन्त्रद्वयं पिठित्या प्रेषोच्चारणं कुर्यादित्याह—अहमिति । अहं वृक्षस्येति मन्त्रद्वयं पिठित्या अथ दारेषणायाश्चेति । यदि पूर्वेवन् विद्वत्संन्यासी चेन् तदा गुरोगिति । अहमेव परमात्मा मत्तः कश्चित्रान्यो व्यतिरिक्तः । ततः किम्—इत्यत्र यद्येवं विद्वत्संन्यासी स्वातिरिक्तप्रपञ्चवासनां संन्यस्याथ दिगम्बरः सकल्लाकसंचारकं तद्भमसुत्सुज्य सर्वेदानन्दस्वानुभवेकपूर्णहृद्वयः विश्रान्त-पूर्णानन्दात्मस्यान्तः कर्मातिदूरलाभः सर्वकर्मत्यागल्यवहर्षः केवलप्राणधारण-परायणः । ततो विमुक्तो भवतीत्यत्र—-

''ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् । यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् ॥''

इति स्मृते: । यद्ययं विविदिषासंन्यासीति । सखा मा गोपाय— इति मन्त्रेण दण्डं परिप्रहेत् । कटिसूत्रकौपीनवस्त्रं आचमनपूर्वकं स्वीकृत्य ग्रुरुनिकटं गत्वा तन्मुखात् प्रणवमहावाक्योपदेशं प्राप्य स्वाश्रमोचिताचारं कुर्वन् संश्यादिपश्चदोषनिवृत्त्यन्तं सर्ववेदान्तश्रवणादि कृत्वा यदि कृतार्थस्तदा योगपद्वामिपिको भूत्वा। चतुर्थोपदेशसमात्र्यर्थोऽयमित्युपनिषच्छव्दः ॥३७–३९॥

# इति चतुर्थोपदेश:

# कर्मसंन्यासस्वाधमाचरणयोरविरोधः

अथ हैनं पितामहं नारदः पप्रच्छ । भगवन् सर्वकर्मनिवर्तकः संन्यास इति त्वयैवोक्तः पुनः स्वाश्रमाचारपरो भवेदित्युच्यते । ततः पितामह उवाच । शरीरस्य देहिनो जाग्रतस्वप्रसुषुप्तितुर्या-वस्थाः सन्ति । तद्धीनाः कर्मज्ञानवैराग्यप्रवर्तकाः पुरुषा जन्तवस्त-दनुकूलाचाराः सन्ति । तथैव चेद्भगवन् संन्यासाः कतिभेदास्त- दनुष्ठानभेदाः कीदृशास्तत्त्वतोऽस्माकं वक्तुमईसीति । तथेत्यङ्गीकृत्य तं पितामहेन ॥ १ ॥

कर्मत्यागकर्माचरणयोः विगेधं मन्यमानं नारदः पुच्छतीत्याह —अथेति । पितामहं नारदः पप्रच्छ । किमिति — भगविति । नारदेनेवं पृष्टः सन् प्रश्लोत्तां भगवानाह — तत इति । ततः पितामह उवाच । किमित्यत्र — इरिरस्येति । देहत्रयाविच्छन्नजीवस्य जाग्रदाद्यवस्थाचतुष्ठयवस्वेन कर्ममित्तः वराग्यज्ञानसंभवात् । एवमवस्थाचतुष्ठयाविच्छन्नप्राणिनः तदनुकूळाचारा भवन्तीति स्वाश्रमाचारपरो भवेदित्युक्तम् । स्वाश्रमाचारसंपत्तिस्तु ब्रतिगृहिविनसेव्य-श्रोतस्मार्तकर्मसामान्यसंन्यासपूर्वकं प्राणधारणोपयोगिपरिग्रहश्रवणादिसाधनसंपत्तिरत्यर्थः । एकस्येव सर्वकर्मसंन्यासपूर्वकं स्वाश्रमाचारपरत्वमुपपद्यते । नारदेन यत् पृष्टं तत् तथेत्यङ्गीकृत्य तं प्रति पितामहेनैवमुक्तम् ॥ १ ॥

# संन्यासचातुर्विध्यम्

संन्यासभेदैराचारभेदः कथमिति चेत्—तत्त्वतस्त्वेक एव संन्यासः, अज्ञानेनाशक्तिवशात्कर्मलोपतश्च त्रैविध्यमेत्य, वैराग्य-संन्यासो ज्ञानसंन्यासो ज्ञानवैराग्यसंन्यासः कर्मसंन्यासश्चेति चातु-विध्यमुपागतः ॥ २ ॥

किमिति — संन्यासभेदैः आचारभेदः कथमिति चेत् इत्येवं मन्यसे यदि तदा शृण्वेतत् । स केन भिग्नत इत्यत्र-—अज्ञानेनेति । त्रैविध्यमेत्य वर्तते । विद्वद्विविद्षातुरभेदात् स पुनश्चातुर्विध्यमुपगत इत्याह—वैराग्येति ॥ २ ॥

## वैराग्यसंन्यासः

तद्यथिति । दुष्टमदनाभावाचेति विषयवैतृष्ण्यमेत्य प्राक्पुण्य-कर्मवशात्संन्यस्तः स वैराग्यसंन्यासी ॥ २ ॥ तथैव प्रतिपाद्यते सर्वानर्थहेतुदुष्टमदनाभावाचेति । चशब्दतस्ततप्रतीत्य-भावो द्योत्यते । विषयसामान्यवैतृष्ण्यमेत्य प्राक्षुण्यकर्मवशात् संन्यस्तः स वैराग्यसंन्यासी । स्वातिग्किनश्वरहेयबुद्ध्या यः सर्वत्यागः स वैगग्यसंन्यास इत्यर्थः ॥ ३ ॥

### ज्ञानमंन्यागः

शास्त्रज्ञानात्पापपुण्यलोकानुभवश्रवणात्प्रपञ्चोपरतः क्रोधेर्ध्या-सूयाहङ्काराभिमानात्मकसर्वसंमारं निर्वर्त्य दारैपणाश्रनेपणालोकैप-णात्मकदेहवासनां शास्त्रवासनां लोकवासनां च त्यक्त्वा वमनान्निमव प्राकृतिर्यं सर्वमिदं हेयं मत्वा साधनचतुष्टयसंपन्नो यः संन्यस्यित स एव ज्ञानसंन्यासी ॥ ४ ॥

ज्ञानसंन्यासस्वरूपमाह—शास्त्रेति ॥ ४ ॥

### ज्ञानवैराग्यसंन्यासः

क्रमेण सर्वमभ्यस्य सर्वमनुभूय ज्ञानवैराग्याभ्यां स्वरूपानु-संघानेन जातरूपधरो भवति सोऽयं ज्ञानवैराग्यसंन्यासी ॥ ९ ॥

विशिष्टज्ञानवैराग्यसंन्यासमाह — क्रमेणेति । क्रमेण वेदान्तजातं सर्व-मभ्यस्य सर्वमनुभूय सर्वापह्ववसिद्धं ब्रह्म निष्प्रतियोगिकस्वमात्रमिति ज्ञानं ब्रह्मातिरिक्तसर्वस्यासंभवालोचनं वेगग्यं ताभ्यां ज्ञानवैराग्याभ्यां स्वरूपानु-सन्धानेन सर्वे विस्मृत्य यो जातरूपधरो भवति सोऽयं ज्ञानवैगग्यसंन्यासी इत्यर्थः ॥ ५ ॥

# कर्मसंन्यासः

ब्रह्मचर्य समाप्य गृही भूत्वा वानप्रस्थाश्रममेत्य वैराग्या-भावेऽप्याश्रमकमानुसारेण यः संन्यस्यति स कर्मसंन्यासी ॥ ६ ॥ ह 12 ब्रह्मचर्येण संन्यस्य संन्यासाज्जातरूपधरो वैराग्यसंन्यासी । विद्वत्संन्यासी ज्ञानसंन्यासी । विविदिषासंन्यासी कर्मसंन्यासी ॥७॥

कर्मसंन्यासस्वरूपं विशदयति-- **ब्रह्मचर्यमि**ति । विधिवत् **ब्रह्मचर्य** समाप्येति । विषयानभिज्ञतया ब्रह्मचर्यसंन्यस्तं स्तौति-- **ब्रह्मचर्येणे**ति । तस्य सर्वात्मभावाद्यदत्या पश्यद्दृष्टिवेचित्रयात् सर्वरूपत्वमुपपद्यत इत्यर्थः ॥६, ७॥

निमित्तानिमित्तभेदेन कर्मसंन्यासस्य द्वैविध्यम्

कर्मसंन्यासोऽपि द्विविधः निमित्तसंन्यासोऽनिमित्तसंन्यास-श्चेति । निमित्तस्त्वातुरः अनिमित्तः क्रमसंन्यासः । आतुरः सर्वकर्मछोपः प्राणस्योत्क्रमणकालसंन्यासः स निमित्तसंन्यासः । दृढाङ्गो भूत्वा सर्व कृतकं नश्चरमिति देहादिकं सर्व हेयं प्राप्य ॥८॥

हँमः शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिथिर्दुरोणसत् ।

नृषद्वरसदतसद्वचोमसद्ब्जागोजा ऋतजा अद्विजा ऋतं बृहत्॥९॥ ब्रह्मच्यतिरिक्तं सर्वं नश्वरमिति निश्चित्य क्रमेण यः संन्यस्यति स संन्यासोऽनिमित्तसंन्यासः ॥ १० ॥

निमित्तानिमित्तमेदेन कर्पसंन्यासस्य द्वैविध्यमाह—कर्मेति । निमित्ता-निमित्तराष्ट्यार्थमाह—निमित्तस्त्वातुरः, अनिमित्तः क्रमसंन्यास इति । निमित्तसंन्यासार्थे विशदयित—आतुर इति । अनिमित्तस्वरूपमाह— दृढाङ्ग इति । ऋतं खृद्दत् इति मन्त्रानुरोधेन ब्रह्मेवर्ते ब्रह्मव्यतिरिक्तं सर्वे नश्वरम्॥ ८–१०॥

कुटीचकादिभेदेन संन्यास: षड्विय:

संन्यासः पड्विघो भवति, कुटीचको बहृदको हंसः परम-हंसस्तुरीयातीतोऽवधूतश्चेति ॥ ११ ॥ कतिविधः संन्यासः इत्यत्र कुटीचकादिभेदेन पड्विधः इत्याह—संन्यास इति । तत् कथं कुटीचक इति ॥ ११ ॥

## कुटीचकलक्षणम्

कुटीचकः शिखायज्ञोपवीती दण्डकमण्डलुधरः कौपीनकन्था-धरः पितृमातृगुर्वाराधनपरः पिठरखनित्रशिक्यादिमन्त्रसाधनपर एकत्रान्नादनपरः श्वेतोर्ध्वयुण्डूधारी त्रिदण्डः ॥ १२ ॥

## वहृद्कलक्षणम्

बहुद्कः शिखादिकन्थाधरस्त्रिपुण्ड्रधारी कुटीचकवत्सर्वसमो मधुकरवृत्त्याष्टकबलाशी ॥ १३ ॥

## हंसलक्षणम्

हंसो जटाधारी त्रिपुण्ड्रोध्वपुण्ड्यारी असंक्छप्तमाधूकरा-न्नाशी कौपीनखण्डतुण्डधारी ॥ १४ ॥

#### परमहंगलक्षणम्

परमहंसः शिखायज्ञोपवीतरिहतः पञ्चगृहेष्वेकरात्रान्नादनपरः करपात्री एककौपीनधारी शाटीमेकामेकं वैणवं दण्डमेकशाटीधरो वा भस्मोद्भूळनपरः सर्वत्यागी ॥ १५ ॥

तेषां लक्षणं क्रमेण स्पष्टयति—कुटीचक इति । त्रिपुण्ड्रोध्वेपुण्ड्रधारी त्रिपुण्ड्रं ऊर्ध्वपुण्ड्रं वा यथासंभवं धरति नोभयिषयर्थः । असंक्लप्तमाधू-कराजाशी अस्य गृहेऽद्य माधूकरं मे स्यादिति संकलपरिहतः ॥ १२–१५॥

## तुरीयातीतलक्षणम्

तुरीयातीतो गोमुखः फलाहारी, अन्नाहारी चेद्गृहत्रये, देहमात्राविशष्टो दिगम्बरः कुणपवच्छरीरवृत्तिकः ॥ १६ ॥

# अवधूतलक्षणम्

अवधूतस्त्वनियमोऽभिशस्तपतितवर्जनपूर्वकं सर्ववर्णेष्वजगर-यत्त्याहारपरः स्वरूपानसंधानपरः ॥ १७ ॥

गोमुखः गोवत् यदच्छालच्धान्नमुखप्रसनात् । तथा च वक्ष्यति— "आस्येन तु यदाहारं गोवन्मृगयते मुनिः" इति । कुणपवच्छरीरवृत्तिकः यथा कुणपो निश्चेष्टः तथा निर्विकलपकसमाधिकविक्तव्यापृतित्वात् ॥१६,१७॥

जीवतः आतुरस्य कर्मसंन्यारः

आतुरो जीवति चेत्क्रमसंन्यासः कर्तव्यः ॥ १८ ॥

यद्यातुरो जीवित तेन किं कर्तव्यिमित्यत आह्— आतुर इति । गुरुमुखतः णत्रमहावाक्यादिस्वीकार एव क्रमसंन्यासः न त्वष्टश्राद्वादिः तस्य प्रेषोच्चारण-समकालमिक्रयत्वात् ॥ १८॥

## कुटीचकादीनां संन्यासविधिः

कुटीचकबहूदकहंसानां ब्रह्मचर्याश्रमादितुरीयाश्रमक्टिज्ञेटीच-कानां संन्यासविधिः ॥ १९ ॥

कुटीचकादीनां संन्यासविधिः कथं इत्यत आह—कुटीचकेति । कुटीच-कानां संन्यासविधिः समानः ॥ १९ ॥

# परमहंसादित्रयाणां संन्यासविधिः

परमहंसादित्रयाणां न किटस्त्रं न कोपीनं न वस्त्रं न कम-ण्डलुर्न दण्डः सर्ववर्णेकभैक्षाटनपरत्वं जातस्वप्रयस्त्वं विधिः। संन्यास-कालेऽप्यलंबुद्धिपर्यन्तमधीत्य तदनन्तरं किटस्त्रं कोपीनं दण्डं वस्त्रं कमण्डलुं सर्वमप्सु विस्रुच्याथ जातस्वप्रयस्थेन्न कन्थालेशः नाध्येतव्यो न वक्तव्यो न श्रोतव्यमन्यितंकचित्। प्रणवादन्यं न तर्क पठेन्न शब्दमपि। बहूञ्छब्दान्नाध्यापयेन्न महद्वाचो विग्लापनं गिरा, पाण्यादिना संभाषणं, नान्यभाषाविशेषेण, न शूद्रस्त्रीपतितो-दक्यासंभाषणम्, न यतेर्देवपूजानुत्सवदर्शनं तीर्थयात्रावृत्तिः।।२०॥

परमहंसादित्रयाणां परमहंसतुर्यातीतावधूतानाम्। यदि पग्महंसश्रवणार्थी तदा दण्डादिकं स्वीकृत्य संज्ञायादिपञ्चदोपज्ञान्तिपूर्वकं यावद्वद्वापराक्षो जायते तावत्सर्वकर्मसंन्यासकाछेऽपि संन्यासद्ज्ञायामपि।

''शृण्वन्त्वज्ञाततत्त्वास्ते जानन् कस्माच्छृणोम्यहम् ''

इति श्रुत्यनुरोधेन अलंबुद्धिपर्यन्तमधीत्य श्रवणादिजन्यज्ञाने सिद्धे । तद-नन्तरमिति । अवधूताश्रमेऽपि कन्थादिकं प्राह्यमेवेत्यत आह—नेति । यितकि-चिदपि नाध्येतव्यः । गिरा वृथाकत्थनम् । पाण्यादिना संभाषणं हस्तादि-संज्ञया व्यापृतिपगे न भवेदित्यर्थः । स्वभिन्नधिया न यतेर्देत्रपूजानुन्सवदर्शनम् । यतिना तत्रापि स्वात्मदर्शनमेव कार्यमित्यर्थः । तथा तीर्थयात्रावृत्तिः ॥ २०॥

# कुटीचकादीनां भिक्षाविशेष:

पुनर्यतिविशेषः । कुटीचकस्यैकत्र मिला, बहूदकस्यासं-क्लप्तमाधूकरम्, हंसस्याष्टगृहेष्वष्टकबल्लम् , परमहंसस्य पञ्चगृहेषु करपात्रम्, फलाहारो गोमुखं तुरीयातीतस्य, अवधूतस्याजगरवृत्तिः सार्वविणिकेषु । यतिर्नेकरात्रं वसेत् । नैकस्यापि नमेत् । तुरीया-तीतावधूतयोर्न ज्येष्ठः । यो न स्वरूपज्ञः स ज्येष्ठोऽपि कनिष्ठः । हस्ताभ्यां नद्युत्तरणं न कुर्यात्र वृक्षमारोहेत्र यानाधिरूढो न क्रयविक्रयपरो न किंचिद्विनिमयपरो न दास्भिको नानृतवादी । न यतेः किंचित्कर्तव्यमस्ति । अस्ति चेत्सांकर्यम् । तस्मान्मननादौ संन्यासिनामधिकारः ॥ २१ ॥

पुनर्यतिविशेषः । कुटीचकादीनां भिक्षाविशेष उच्यते — कुटीचकस्येति । यत्र कुत्रापि यतिः नैकरात्रं वसेन्न कस्यापि नमेत् गुरुज्येष्टादिवन्दनं कार्य-भिति चेत्तत्र — तुरीयातीतेति । तुरीयातीतादेः ज्ञानज्येष्टत्वात् तस्य प्रवृत्ति-निवृत्तप्राङ्मुखत्वेन किंचिदपि कर्तव्यायावमाह — हस्ताभ्यामिति । कदापि न यतेः किंचित् कर्तव्यमस्ति । अस्ति चेत् तदा भवति साङ्कर्यम् । यस्मात् एवमुक्ताचरणतो ब्रत्यादिसाङ्कर्यं भवति तस्मात् । आदिशब्देन ब्रह्मभावापत्त्या प्रवृत्तिनिवृत्तिप्रासत््र्णीमवस्यानं द्योत्यते ॥ २१ ॥

### तेषां प्राप्यस्थानानि

आतुरकुटीचकयोर्भूलींकभुवलींकौ, बहूदकस्य स्वर्गलोको, हंसस्य तपोलोकः, परमहंसस्य सत्यलोकः, तुरीयातीतावधूतयोः स्वात्मन्येव कैवल्यं स्वरूपानुसन्धानेन भ्रमरकीटन्यायवत् ॥ २२ ॥

यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् । तं तमेव समाप्तोति नान्यथा श्रुतिशासनम् ॥ २३ ॥

ज्ञान।विकलकुटीचकादीनां प्राप्यसुच्यते —आतुरेति । यदि सविशेषज्ञानी तद। तस्य परमहंसस्य सत्यलोकः । यदि निर्विशेषब्रह्मज्ञानिनौ तुर्यातीतावधूतौ भवतः तदा तयोः तुर्यातीतावधूतयोः स्वात्मन्येव केवल्यम् । यत एवं स्वरूपानुसंधानेन अमरकीटन्यायवत् ब्रह्मभाव।पत्तिभवति अत एव स्वस्वरूपानुसंधानं सदा कार्यिमत्यर्थः । किमर्थं सदा स्वरूपानुसंधानं कर्तव्यमित्याकांक्षायां निर्विशेषज्ञानिनो ज्ञानसमकाल्मेव मुक्तत्वेऽपि सविशेषज्ञानिनस्तदभावात्
सदा स्वरूपानुसंधानं कर्तव्यमित्याह— यमिति । चग्मदशायां यं यं वापीति।
तथाच स्मृतिरिप—

''अन्तकाले च मामेव स्मग्न् मुक्त्वा कलेकाम्। यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति पग्मां गतिम्॥'' इति ॥ २२, २३॥

ब्रह्मानुसन्धानमेत्र कर्तव्यम् , नान्यत्

तदेवं ज्ञात्वा स्वरूपानुसंघानं विनान्यथाचारपरो न भवेत्। तदाचारवशात्तत्तिक्षोकप्राप्तिज्ञानवैराग्यसंपन्नस्य स्वस्मिन्नेव मुक्तिरिति न सर्वत्राचारप्रसक्तिस्तदाचारः । जाप्रतस्वप्तसुपुप्तिष्वेकशारीरस्य जाप्रतकाले विश्वः स्वप्नकाले तैजमः सुपुप्तिकाले प्राज्ञः । अवस्था- भेदाद्वस्थेश्वरभेदः । कार्यभेदात्कारणभेदः । तासु चतुर्दशकरणानां बाह्यवृत्तयोऽन्तर्वृत्त्यस्तेषामुपादानकारणम् । वृत्तयश्चत्वारः मनोबुद्धि-रहंकारश्चित्तं चेति । तत्तद्वृत्तिव्यापारभेदेन प्रथगाचारभेदः ॥ २४ ॥

नेत्रस्थं जागरितं विद्यात्कण्ठे स्वप्तं समाविशेत् ।
सुषुप्तं हृदयस्थं तु तुरीयं मूर्ष्त्रि संस्थितम् ॥ २५ ॥
तुरीयमक्षरमिति ज्ञात्वा जागरिते सुषुप्त्यवस्थापन्न इव
यद्यञ्छतं यद्यदृष्टं तत्तत्सर्वमविज्ञातमिव यो वसेत्तस्य स्वप्नावस्थाया-

मिष ताद्यावस्था भवति । स जीवन्मुक्त इति वदन्ति । सर्वश्रुत्यर्थ-प्रतिपादनमिष तस्येव मुक्तिरिति । मिश्चुनैंहिकामुिष्मिकापेक्षः । यद्यपेक्षास्ति चेत् तद्वुरूपो भवति । स्वरूपानुसन्धानव्यतिरिक्तान्य-शास्त्रास्थाम्यासेः उष्ट्रकुङ्कुमभारवद्वचर्यः । न योगशास्त्रप्रवृक्तिर्न सांख्यशास्त्राम्यासो न मन्त्रतन्त्रव्यापारः । इतरशास्त्रप्रवृक्तिर्यतेरिस्ति चेव्छवास्त्रंश्वरत् । चर्मकारवद्तिविदूरकर्माचारविद्यादूरः । न प्रणव-कीर्तनपरः । यद्यत्कर्म करोति तत्तत्फलमन्त्रभवति । एरण्डतैल्फेनवदतः सर्व परित्यन्य तत्प्रपत्तं मनोदण्डं करपात्रं दिगम्बरं दृष्ट्वा परित्रजे-द्विश्वः । बालोन्मत्तपिशाचवन्मरणं जीवितं वा न काङ्क्षेत, कालमेव प्रतीक्षेत निर्देशभृतकन्यायेन परित्राडिति ॥ २६ ॥

यदेवं श्रुतिस्मृतिष्याम्नातं तदैवं ज्ञात्वा सविशेषज्ञानी स्वरूपानुसंधानं विनान्यथाचारपरो न भवेत् ब्रह्माहमस्मीति सदानुसंधानं कुर्यादिव्यर्थः । अन्यधाचारपरत्वे बाधकमाह—तदाचारवशाक्तस्त्रोकप्राप्तिरिति । निर्विशेषज्ञानिनोऽपि तथा स्यादिति चेन्न तस्य निष्प्रतियोगिकब्रह्ममात्रभावापन्नत्वेन स्वातिरिक्तप्रवृत्तिनिवृत्तिकल्पनासंभवात् । सविशेषज्ञानिनोऽपि तथा स्यादिति चेन्न सविशेषज्ञानिनः स्वातिरिक्तजाप्रदादिप्रपञ्चप्रतीतिसंभवात् । ब्रह्मानुसंधानं विनान्यथाचारपरो न भवेदित्याह—ज्ञानेति । अपरब्रह्मगोचरज्ञानवैराग्यसंपन्नस्य स्विरेमन्ने मुक्तिरिति न सर्वत्राचारप्रसक्तिः तदाचारोऽनर्थाय भवेदित्यर्थः । तत् कथं इत्यत्र स्वातिरिक्तजाप्रदादिविश्रमावृतदृष्ट्या जाम्यत्स्वप्रमुष्टिप्रपृतिष्टेकशारित न सर्वत्राचारप्रसक्तिः तदाचारोऽनर्थाय भवेदित्यर्थः । तत् कथं इत्यत्र स्वातिरिक्तजाप्रदादिविश्रमावृतदृष्ट्या जाम्यत्स्वप्रमुप्तिष्टेकशारीरस्य तदविच्छन्नजीवस्यायस्थाभेदेन नामच्यापारादिकं भिद्यते तद्यथा जामत्काल इति । तासु जाप्रदाद्यवस्थासु वागादिच्चुर्वश्रकरणानां बाह्यवृत्तयोऽन्तर्वृत्तयः सन्ति । चत्रवारः चतस्रः । कास्ताः इत्यत्र—मन इति । तासां पृथगाचारभेदः । तत् कथं नेत्रस्थमिति । विश्वादिक्रपेण नेत्रादिप्रविभक्त-

जाप्रदायवस्थात्रयं भासयन् योऽहं मूर्घ्व तुर्यरूपेणावस्थितोऽस्मि सोऽहमात्मानं तुरीयमक्षरमिति ज्ञात्वा तज्ज्ञानमहिम्ना कृतकृत्यो भवामि । किच—जागरित इति । यथा मुष्ठस्यवस्थापन्नो विषयजातं न हि विजानाति तथा जागरितेऽपि श्रोत्रादिकरणेन यद्यत् श्रुतं यद्यत् दृष्टं तत् सर्वमविज्ञातिषव यो वर्तते तस्य स्वमावस्थायामि पुषुप्तविद्वषयभेदं न हि गृह्णाति स जीवनमुक्त इति वदन्ति । तथा च वक्ष्यति—

"स्वप्नेऽपि यो हि युक्तस्य जाप्रतीव विशेषतः। ईदृक्चेष्टः स्मृतः श्रेष्ठो वरिष्ठो ब्रह्मवादिनाम्॥"

इति । तथाविधस्यापि यदि स्वातिरिक्तिविषयाकांक्षा स्यात् तदा तस्मिन् काले विदेहो देहस्मरणवर्जित:—''ईषन्मात्रं स्मृतं चेद्यस्तदा सर्वसमन्वितः'' इति श्रुत्यनुरोधेन स्वरूपतः च्युतिः स्यादित्याह—भिश्चरिति । यद्यपेश्चास्ति चेत्तद्वनुरूपो भवति । अन्यशास्त्राभ्यासेः अन्यशास्त्राभ्यासः । यत एवं स्वातिरिक्तास्तित्वप्रवृत्तितो महाननथों जायते । निर्विकलपक्रम्बसानुसंधानं स्वात्मानं करपात्रं दिगम्बरं अवधूतप्रवृत्तिनिवृत्ति दृष्ट्वा परित्रजेत् भिश्चः कदापि । बालोन्मत्तेति निर्देशनिवंशभृतकन्यायेन परित्राडिति ॥ २४–२६ ॥

अननुसन्धाने पातित्यम्
तितिक्षाज्ञानवैराग्यशमादिगुणवर्जितः ।
भिक्षामात्रेण जीवी स्यात्म यतिर्यतिवृत्तिहा ॥ २७ ॥
न दण्डधारणेन न मुण्डनेन
न वेषेण न दम्भाचारेण मुक्तिः ॥ २८ ॥
ज्ञानदण्डो धृतो येन एकदण्डी स उच्यते ।
काष्ठदण्डो धृतो येन सर्वाशी ज्ञानवर्जितः ।
स याति नरकान्चोरान्महारौरवसंज्ञिकान् ॥ २९ ॥

प्रतिष्ठा सुकरीविष्ठासमा गीता महर्षिभिः । तस्मादेनां परित्यन्य कीटवत्पर्यटेग्रतिः ॥ ३० ॥

सिवशेषज्ञानी निर्विशेषज्ञानसाधनमननुष्टाय केवळवेषमात्रतः साधुवृत्तिकर्शको भूत्वा स्वयमि नश्यतीत्याह — तितिक्षेति । निर्विशेषज्ञानमुख्यसाधनतितिक्षाज्ञानवैराग्यशमादिगुणवर्जितः । ''न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छिति ''
इति स्मृतेः ॥ परमदयावती श्रुतिरियं परित्राजकधर्मपूगं बहुप्रकारेण प्रतिपाद्यापि
पुनः पुनः जामितां त्यक्त्वा प्रकटयतीत्याह — ज्ञानेत्यादिना । तिष्ठपर्यये काष्ठदण्ड
इति । अयं सर्वोत्तम इति ॥ २७–३० ॥

तुर्वातीतानां भोजनादिकं अन्यदीवेच्छ्येव अयाचितं यथालाभं भोजनाच्छादनं भवेत् । परेच्छया च दिग्वासाः स्नानं कुर्योत्परेच्छया ॥ ३१ ॥

तुर्यातीतादेः स्नानादिकं परेच्छया स्यादिस्याह—आयाचितमिति ॥ ३१॥

#### ब्रह्मविद्वरिष्ठ:

स्वप्नेऽपि यो हि युक्तः स्याज्ञाग्रतीव विशेषतः । ईदक्चेष्टः स्मृतः श्रेष्ठो विरिष्ठो बह्मवादिनाम् ॥ ३२ ॥ अलाभे न विषादी स्याल्ञाभे चैव न हर्षयेत् । प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासङ्गविवर्जितः ॥ ३३ ॥ अभिपूजितलाभांश्च जुगुप्सेतैव सर्वशः । अभिपूजितलाभैस्को यतिर्मुक्तोऽपि बध्यते ॥ ३४ ॥ कोऽयं ब्रह्मनिष्टः इत्यत्र—स्वप्नेऽपीति ॥ लाभादौ हर्षादिदृष्टः ब्रह्मनिष्टता कुतः इत्यत्र—अलाभे इति । मात्रासङ्गिववर्जितः शब्दादितन्मात्रासङ्गो भूत्वा प्राणधारणातिरिक्तव्यापृतिर्न भवेदित्यर्थः । भक्तजनप्रेमविषयाणामसङ्गता कुतः इत्यत्र—अभिपूजितेति । लाभैस्को लाभस्कः लाभवानित्यर्थः ॥ ३२–३४ ॥

#### यतीनां भोजनादिनियमाः

प्राणयात्रनिमित्तं च व्यङ्गारे भुक्तवज्ञने । काले प्रशस्तवर्णानां भिक्षार्थं पर्यटेद्गृहान् ॥ ३५ ॥ पाणिपात्रं चरन्योगी नाप्तकृद्धेक्षमाचरेत् । तिष्ठन्भुज्याचरन्भुज्यान्मध्ये नाचमनं तथा ॥ ३६ ॥ अञ्धीव धृतमर्यादा भवन्ति विशदाशयाः । नियति न विमुद्धन्ति महान्तो भास्करा इव ॥ ३७ ॥ आस्येन तु यदाहारं गोवन्मृगयते मुनिः । तदा समः स्यात्सवेषु सोऽम्तत्वाय कल्पते ॥ ३८ ॥ अनिन्यं वै वजन्योहं निन्यं गेहं तु वर्जयेत् । अनान्यं विशेद्धारि गेहे नैवावृते व्रजेत् ॥ ३९ ॥ पांसुना च प्रतिच्छन्नशून्यागारप्रतिश्रयः ॥ ४० ॥ वृक्षमूळनिकेतो वा त्यक्तसर्वप्रियाप्रियः ॥ ४० ॥

परमहंसादीनां माधूकरकरपात्रास्याहारप्रकारमाह— प्राणेति । प्रामाद्वहिर्वृक्ष-म्ले स्थित्वा यथोक्तकाले प्राणयात्रानिमित्तमिक्षार्थं प्रामं प्रविश्य यथाविधि मिक्षामटेदित्यर्थः ॥ ततः करपात्रनियममाह—-पाणिपात्रमिति ॥ कृतार्थानामेवं नियतिः का इत्यत्र—अब्धीवेति ॥ माधूकरादिवृत्तित्रयेऽपि अनिन्द्यमिति ॥ तद्वसतिमाह—पांसुनेति ॥ २९–४० ॥

### यते: जितेन्द्रियत्त्रम

यत्रास्तिमितशायी स्यान्निरिश्तरिनिकेतनः ।
यथाल्रूभोपजीवी स्यान्मुनिर्दान्तो जितेन्द्रियः ॥ ४१ ॥
निष्क्रस्य वनमास्थाय ज्ञानयज्ञो जितेन्द्रियः ॥ ४१ ॥
कालकाङ्क्षी चरन्नेव ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ४२ ॥
अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा चरित यो मुनिः ।
न तस्य सर्वभूतेभ्यो भयमुत्पद्यते क्रचित् ॥ ४२ ॥
निर्मानश्चानहङ्कारो निर्द्धन्द्वश्चित्रसंशयः ।
नैव कुष्ट्यति न द्वेष्टि नानृतं भाषते गिरा ॥ ४४ ॥
पुण्यायतनचारी च भूतानामविर्द्धिसकः ।
काले प्राप्ते भवेद्भैसं कल्पते ब्रह्मभूयसे ॥ ४५ ॥
वानप्रस्थगृहस्थाभ्यां न संस्कृत्येत किर्हिचित् ।
अज्ञातचर्यो लिप्सेत न चैनं हर्ष आविशेत् ।
अथ्वा सूर्येण निर्दृष्टः कीटविद्वचरेन्महीम् ॥ ४६ ॥

मनुष्यावासपुरप्रामात् निष्क्रस्य । प्रारब्धभ्रयकालकाङ्क्सी ॥ प्राणिमात्र-मात्मिध्याहिंसन् । किं च स्वान्यत्र— निर्मानश्चेति । ब्रह्मभूयसे ब्रह्मभावाय समर्थ्यत इत्यर्थः ॥ ४१–४६ ॥

यते: सर्वकर्मपरित्याग:

आशीर्युक्तानि कर्माणि हिंसायुक्तानि यानि च । लोकसंप्रहयुक्तानि नैव कुर्यान्न कारयेत् ॥ ४७ ॥ नासच्छास्त्रेषु सज्जेत नोपजीवेत जीविकाम् । अतिवादांस्त्यजेत्तर्कान्पक्षं कंचन नाश्रयेत् ॥ ४८ ॥ न शिष्याननुबधीत ग्रन्थान्नैवाभ्यसेह्रहृत्। न व्याख्यामुप्युञ्जीत नारम्भानारभेत्कचित् ॥ ४९ ॥ अन्यक्तलिङ्कोऽन्यक्तार्थो मुनिरुन्मत्तवालवत् । कविर्मूकवदात्मानं तदृष्टचा दर्शयेत्रणाम् ॥ ५० ॥ न कुर्यात्र वदेतिंकचित्र ध्यायेत्साध्वसाधु वा । आत्मारामोऽनया वृत्त्या विचरेज्जडवनमुनिः ॥ ५१॥ एकश्चरेन्महीमेतां निःसङ्गः संयतेन्द्रयः । आत्मक्रीड आत्मरतिरात्मवान्समदर्शनः ॥ ५२ ॥ बुधो बालकवत्क्रीडः कुशलो जडवचरेत् । वदेदुन्मत्तवद्विद्वान्गोचर्या नैगमश्चरेत् ॥ ५३ ॥ क्षिप्तोऽवमानितोऽसद्भिः प्रलब्धोऽसूयितोऽपि वा । ताडित: संनिरुद्धो वा वृत्त्या वा परितापित: ॥ ५४ ॥ विष्ठितो मूत्रितो वाज्ञैर्बहुधैवं प्रकम्पितः । श्रेयस्कामः कृच्छ्गत आत्मनात्मानमृद्धरेत् ॥ ५५ ॥ संमाननं परां हानिं योगद्धें: कुरुते यत: । जनेनावमतो योगी योगसिद्धिं च विन्दति ॥ ५६ ॥ तथा चरेत वै योगी सतां धर्ममदूषयन् । जना यथावमन्येरन्गच्छेयुनैंव संगतिम् ॥ ५७ ॥

जरायुजाण्डजादीनां वाङ्मनःकायकर्मभिः । युक्तः कुर्वीत न द्रोहं सर्वसङ्गांश्च वर्जयेत् ॥ ९८ ॥ कामकोधौ तथा दर्पलोभमोहादयश्च ये । तांस्तु दोषान्परित्यज्य परिवाड् भयवर्जितः ॥ ९९ ॥

तेनापि लोकसंग्रहार्थं कर्म कर्तव्यमियत आह—आशीरिति। परैर्वापि न कारयेत्॥ यदि श्रेयोऽर्थी मुनिस्तदा नासच्छास्त्रेष्विति। स्वयं अतिवादांस्त्य-जेत्तर्जन् वादिप्रतिवादिनोर्मध्ये पक्षं कंचन नाश्रयेत्॥ स्वयशोनिमित्तं न शिष्याननुबन्धीत। अनात्मशास्त्रोदेशेन न व्याख्यामुपयुश्जीत। नारम्भानार-भेत् कचित् निस्संकल्पो भवेदित्यर्थः॥ सर्वज्ञोऽपि कविः॥ मुनिः ससहायः संचरेदित्यत आह—एक इति॥ ब्रह्मातिरिक्तयोर्याधात्म्यं ब्रुधो बाळकवत्क्रीडः सर्वार्थकुशलो जडवचरेत् वदेदुन्मत्तविद्वान् निगमार्थतत्त्वज्ञोऽपि गोचर्या इदमस्तु इदं मास्त्विति न प्रकटयन्तीं नेगमश्चरेत् ॥ काळकर्मयोगतः परैः क्षिप्त इति । ब्रह्मयाधात्म्यानुसंधानयोगेन ऋद्विस्तन्मात्रस्थितिः तस्य सोऽयं योगिर्द्विस्तस्य सन्मानं परां हानि वा यः कुरुते स स्वकृत्यानुरूपं फल्मनुभवित यत एवमतः परकृतपूजनताडनादिसहनात् योगी योगफलमईतीत्याह—जनेनित । यथा सहनात् योगिसिद्धः तथा चरेत्। स्वयं स्वधर्माननुष्ठानं सद्धर्मदूषणमित्यर्थः। सन्तः जनाः इति ॥ स्वयमसाध्वनमतोऽपि प्राणी सामान्यद्वोही न भवेदित्याह—जरायुजेति ॥ किंच प्राणिसामान्यविषये कामकोधाविति ॥ ४०–९९ ॥

यतेः असाधारणधर्माः

भैक्षाशनं च मौनित्वं तपो ध्यानं विशेषतः । सम्यग्ज्ञानं च वैराग्यं घर्मोऽयं भिक्षुके मतः ॥ ६० ॥ काषायवासाः सततं ध्यानयोगपरायणः । ग्रामान्ते वृक्षमूले वा वसेद्देवालयेऽपि वा । भैक्षेण वर्तते नित्यं नैकालाशी भवेत्कचित् ॥ ६१॥ चित्तशुद्धिर्भवेद्यावत्तावित्तत्यं चरेतसुधीः ।
तत्र प्रवन्य शुद्धात्मा संचरेद्यत्र कुत्रचित् ॥ ६२ ॥
बिहरन्तश्च सर्वत्र संपश्यिन्ह जनार्दनम् ।
सर्वत्र विचरन्मौनी वायुबद्घीतकल्मषः ॥ ६२ ॥
समदुःखसुखः क्षान्तो हस्तप्राप्तं च भक्षयन् ।
निवैंरेण समं पश्यिन्द्वजगोऽश्वमृगादिषु ॥ ६४ ॥
भावयन्मनसा विष्णुं परमात्मानमीश्चरम् ।
चिन्तयन्परमानन्दं ब्रह्मैवाहमिति स्मरन् ॥ ६९ ॥
ज्ञात्वैवं मनोदण्डं धृत्वा आज्ञानिवृत्तो भृत्वा आज्ञाम्बरधरो
भूत्वा सर्वदा मनोवाक्कायकर्मभिः सर्वसंसारमृत्सुज्य प्रपञ्चावाङ्मुखः
स्वरूपानुसंधानेन भ्रमरकीटन्यायेन मुक्तो भवति इत्युपनिषत् ॥ ६६ ॥

यतेरसाधारणधर्मस्तु—भैक्षाशनिमत्यादि ॥ याविचत्तशुद्धिस्तावद् बत्यादि स्वाश्रमोचितधर्मानुष्ठानपूर्वकं वेदान्तश्रवणादि कृत्वा ततः संन्यस्य सर्वत्र चरन् एकत्र तिष्ठन् वा ब्रह्मानुसंधानं कुर्यादित्याह—चित्तेति ॥ एकत्र स्थिरासनो भूत्वा भावयितिति । स्मरन् काछं नयेदित्यर्थः ॥ एतावता ग्रन्थेन योऽर्थोऽभिहितः तज्ज्ञानतः अवधूतो भृत्वा स्वातिरिक्तास्तित्वश्रममुक्तो भवतीत्याह—ज्ञात्वेति । ज्ञात्वेवं मनोदण्डं धृत्वा पराङ्मनो येन दण्डयते तत्प्रत्यगभिन्नब्रह्मज्ञानं मनोदण्डिमत्युक्तम् । तज्ज्ञानस्य मनःप्रविकापनाधिकरणगोचरत्वात् स्वातिरेकणा-भासतोऽपि किचिदस्तीति मिथ्याशानिवृत्तो भूत्वा आशाम्बरधरोऽवधूतो भूत्वा । स्वातिरिक्तप्रपश्चावाङ्मुखः प्रपञ्चोऽस्ति नास्तीति विश्रमविरक्षे भृत्वा स्वक्तपानुसंधानेन श्रमरकीटन्यायेन मुक्तो भवनीति । "कीटको श्रमरं ध्यायन् श्रमरत्वाय कल्पते" इति भगवत्पादोक्त्यनुरोधेन सर्वापह्वसिद्धं ब्रह्म निष्प्रति-

योगिकस्वमात्रमिति प्रबोधसमकालं स्वातिरिक्तश्रममुक्तो भवतीत्यर्थः । **इत्युप**-निषच्छब्दः पञ्चमोपदेशसमास्यर्थः ॥ ६०–६६ ॥

इति पश्चमोपदेश:

# मोक्षप्राप्त्युपायजिज्ञासा

अथ नारदः पितामहमुवाच । भगवन् तद्भ्यासाद्ध्रमरकीट-न्यायवत् । तद्भ्यासः कथिमिति । तमाह पितामहः । सत्यवाग्ज्ञान-वैराग्याभ्यां विशिष्टदेहावशिष्टो वसेत् ॥ १ ॥

स्वरूपानुसंधानतो मुक्तो भवतीत्युक्तम् । तदुपायबुभुत्सया पितामहं नारदः पृच्छतीत्याह—अथेति । नारदेनैवं पृष्टो भगवान् तत्प्रश्नमङ्गीकृत्य प्रतिवचनमा-चष्टे—तमाह पितामह इति । सर्वावस्थास्विप सर्वप्राणिप्रियहितसत्यवाग्ज्ञान-वेराग्याभ्याम् ॥ १ ॥

# विद्रहेहशरीरवर्णनादिकम्

ज्ञानं शरीरं, वैराग्यं जीवनं विद्धि, शान्तिदान्ती नेत्रे, मनो मुखम्, बुद्धिः कला, पञ्चविंशतितत्त्वान्यवयवानि, अवस्था पञ्चमहा-भूतानि, कर्मभक्तिज्ञानवैराग्यं शाखा जाग्रतस्वप्तसुषुप्तितुरीयाः, चतुर्दशकरणानि पङ्कस्तम्भाकाराणीत्येवमपि नावमपि पङ्कं कर्णधार इव, यन्तेव गजम्, स्वबुद्धचा स्ववशीकृत्य, अस्मद्वचितिरिक्तं सर्वकृतकं नश्वरमिति मत्वा, विरक्तः प्ररुषः सर्वदा ब्रह्माहमिति व्याहरेन्नान्यत्विंकचिद्वेदितव्यं स्वव्यतिरेकेण जीवनमुक्तो भूत्वा

वसेत्कृतकृत्यो भवति । न नाहं ब्रह्मोति व्यवहरेरिकतु ब्रह्माह-मस्मीत्यज्ञस्रं जायत्स्वप्तसुषुप्तिषु तुरीयावस्थां प्राप्य तुर्यातीतत्वं ब्रजेत् ॥ २ ॥

विद्दृहेह: कीदृश: इत्याकाङक्षायां तच्छरीरं वर्णयति — ज्ञानमिति । अपर-ब्रह्मज्ञानं शरीरं तदतिरेकेणाब्रह्मप्रपञ्चे वैराग्यं जीवनं प्राणस्वरूपं विद्धि शान्तिदान्ती नेत्रे मनो मुखं मनस्तत्त्वं प्रस्यक्वैतन्यं मुखमिसर्थः । बुद्धिः कला प्राणादिनामान्तषोडशकलाधीरेव कलानां बुद्धिविकल्पितत्वात् वाक्श्रोत्र-कर्मज्ञानाक्षदञकं ञञ्दादिपञ्चकं प्राणादिपञ्चकं अन्तःकरणचतुष्टयमव्यक्तं चेति पंचितंशतितत्त्वान्यवयवानि समष्टिजाप्रतस्वप्रसुषुप्तितुरीयातीतानां प्रथिव्यादिपश्चमहाभूतानि कर्मभक्तिज्ञानवैराग्यं शाखा शाखास्थानीयबाहवः। पुन: जायत्स्वप्रसुपुप्तितुरीयाश्चतुर्दशकरणानि । कर्मज्ञानाक्षदशकमन्तःकरण-चतुष्टयं चेति चतुर्दशकरणानि अदृद्धक्कस्तम्भाकाराणीति एवमपि एवं स्थितेऽपि नावमपि पङ्क पङ्कं स्पृष्टनावमपि। कर्णधार इत्र यथा कर्णधारो नौकाचाळकः सत्पर्थं नयति । स्वन्यतिरेकेण न किंचिदस्ति स्वयमेव ब्रह्म इत्यपरोक्षज्ञानात् जीवन्मुक्तो भूत्वा वसेत् कृतकृत्यो भवति । व्यवहारद्शायामपि न नाहं ब्रह्मोति व्यवहरेत् किंतु ब्रह्माहमस्मीत्यजस्त्रं भावयेदित्यर्थः । ततः किं इत्यत्र स्वाज्ञदृष्टिप्रसक्त**जाप्रत्स्वप्रसुपुप्तिष्विति ।** अहं ब्रह्मास्मीति सदानुसन्धाता जाम्रदाद्यवस्थात्रये सत्यसति जीवन्मुक्तिनिर्वर्त्यतुरीयावस्थामेत्य ततस्तुर्यातीतत्वं विदेहमुक्तत्वं भजेदिलर्थः ॥ २ ॥

# तुर्यातीतत्वप्राप्त्युपाय:

दिवं जायत्रक्तं स्वप्नं सुषुप्तमर्धरात्रं गतमिति । एकावस्थायां चतस्त्रोऽवस्थाः । एकैककरणाधीनानां चतुर्दशकरणानां व्यापाराश्च-श्चरादीनाम् । चश्चषो रूपग्रहणम् , श्रोत्रयोः शब्दग्रहणम् , जिह्वाया s 14 रसास्वादनम्, घाणस्य गन्धग्रहणम्, वचसो वाग्व्यापारः, पाणेरादानम्, पादयोः संचारः, पायोरुत्सर्गः, उपस्थस्यानन्दग्रहणम्, त्वचः स्पर्राग्रहणम् । तद्वीना च विषयग्रहणा बुद्धिः । बुद्धचा बुघ्यति । चित्तेन चेतयति । अहंकारेणाहंकरोति । विस्रञ्य जीव एतान्देहाभिमानेन जीवो भवति । गृहाभिमानेन गृहस्य इव शरीरं जीवः संचरति । प्राग्दछे पुण्यावृत्तिराग्नेय्यां निद्रालस्यौ दक्षिणायां कौर्यबुद्धिनैंकित्यां पापबुद्धिः पश्चिमे कीडारतिर्वायव्यां गमने बुद्धि-रुत्तेर शान्तिः ईशान्यं ज्ञानं कणिकायां वैराग्यं केसरेष्वात्मचिन्ता इत्येवं वक्तं ज्ञात्वा ॥ ३ ॥

तुरीयातीतं किम्, तदाष्ट्रयुपायः कः, इत्यत आह—दिविमित्यादि । तुर्यातीते ब्रह्मणि स्वाह्मेर्गुणसाम्यात्मिका तुर्यावस्था विकल्पिता तत्र तुर्यातीतमेव तदसङ्गः तुर्यवत् भासते तत्र तुरीये दिवानक्तं विकल्पितम् । तत्र दिवं दिवा जाप्रत् स्वप्रं स्वप्नः नक्तं अर्धरात्रमेव मुषुप्तभावंगतं इत्येवमवस्थात्रयं निष्पन्तम् । तत्रैकै-कावस्थायां चतस्रोऽवस्थाः पश्चात् प्रतिपाद्यन्ते । तदनुरोधेन मृन् आद्येकैक-करणाधीनानां वागादिचतुर्दशकरणानां चक्षुरादीनां व्यापारा उच्यन्ते । चक्षुषो रूपप्रहणं इत्याद्यहंकारेणाहंकरोतीत्यन्तम् । एतान् जीवो विसृज्य विशेषेण सृष्ट्वा तत्संवातदेहाभिमानेन तुर्यचैतन्यमेव जीवभावमापन्तवत् भवति । शरीरे तदविच्छनाष्टदलाखितहृदयकमछे तत्रत्यदछेषु प्रागादिक्रमेण गृहाभिमानेन गृहस्थ इव जीवः संचरति । तत्र प्रागाद्यष्टत्रेषु प्रागादिक्रमेण गृहाभिमानेन गृहस्थ इव जीवः संचरति । तत्र प्रागाद्यष्टत्रेषु प्रण्यादिवृत्तिविशिष्टो भूत्वा ईशान्यदछं प्रविशतो वस्तुज्ञानं कर्णिकासंचारतः स्वातिरिक्तप्रपञ्चवैराग्यमेत्य तत्केसरसंचारतः अनात्मापह्रवसिद्ध आत्मा स्वमात्रमिति चिन्तोदेति । इत्येवं वक्तं चैतन्यवक्तं स्वरूपं ज्ञात्वा विद्वान् ज्ञानसमकाछं तुर्यातीतब्रह्ममात्रमविश्वयते ॥ ३ ॥

# तुर्यातीतस्वरूपम्

जीवदवस्था प्रथमं जाग्रद्द्वितीयं स्वप्नं तृतीयं सुषुप्तं चतुर्थं तुरीयं चतुर्भिर्विरहितं तुरीयातीतम् । विश्वतैजसप्राज्ञतटस्यभेदैरेक एव । एको देवः साक्षी निर्गुणश्च तद्भहाहमिति व्याहरेत । नो चेजाग्रदवस्थायां जाग्रदादिचतस्त्रोऽवस्थाः स्वभेस्वप्नादिचतस्त्रोऽवस्थाः सुष्प्रे सुष्ट्याद्वितस्रोऽवस्थाः तुरीये तुरीयाद्वितस्रोऽवस्थाः । न त्वेवं तुर्योतीतस्य निर्गुणस्य । स्थूलस्स्मकारणरूपैर्विश्वतेजसप्राज्ञे-श्वरैः सर्वावस्थास् साक्षी त्वेक एवावतिष्ठते । उत तटस्थो द्रष्टा । तटस्थो न द्रष्टा । द्रष्टृत्वान्न द्रष्टैव । कर्तृत्वभोक्तृत्वाहंकारादिभिः स्पृष्टो जीवः । जीवेतरो न स्पृष्टः । जीवोऽपि न स्पृष्ट इति चेन्न । जीवाभिमानेन क्षेत्राभिमानः, शरीराभिमानेन जीवत्वस् । जीवत्वं घटाकाशमहाकाशवद्यवधानोऽस्ति । व्यवधानवशादेव हंसः सोऽहमिति मन्त्रेणोच्छ्रासनिःश्वासव्यपदेशेनानुसंघानं करोति । एवं विज्ञाय शरी-राभिमानं त्यजेन्न शरीराभिमानी भवति स एव ब्रह्मेत्युच्यते ॥ ४॥

कथं पुनस्तुर्यातीतस्वरूपं इत्यत आह—जीववद्वस्थेति । जीववद्वस्थासु जीवाधिष्ठितावस्थाचतुष्टये प्रथमावस्था जाम्नत् द्वितीयं स्वप्नावस्था तृतीयं सुपुत्र्यवस्था चतुर्थं तुर्यावस्था भवति । यजाप्रदादिचतुरवस्थाविरहितं तु तुर्यातीतं तत्तुर्यातीतिसिद्धेः जाम्रदादावस्थाचतुष्ट्यापहृत्यपूर्वकत्वात् स्वाज्ञादिदृष्टिमोहे सत्यसति तुर्यातीतं निष्प्रतियोगिकस्यमात्रमविश्चित्यत इत्यर्थः । एकस्यवात्मनो जाम्रदाद्यवस्थायोगात् विश्वादिमेदविशिष्टो भवति न स्वतः स्वतस्त्वेक एव तज्ज्ञानात्तद्भावापत्तिः स्यादित्याह—विश्वेति । जाम्रदाद्यवस्थायोगप्रभवविश्वतैज्ञस-प्राज्ञतदस्थायेदैः व्यवहृत आत्मा एक एव । एको देवः साक्षी निर्गुणश्च

एक एव स्वप्रकाञ्चिद्धातः देवः स्वसाक्ष्यगुणत्रयसद्भावे साक्षी तदभावे निर्गुणः । चज्ञब्दो निष्प्रतियोगिकनिर्गुणत्वख्यापनार्थः । यदेवं निष्प्रतियोगिकनिर्गुणं तद्भह्माहमिति व्याहरेत् । तत् स्वमात्रमित्यनुसंधानं कुर्यात् । ततस्तद्भावापत्तिः स्यादिसर्थः । पक्षान्तरमाह—नोचेदिति । जाग्रदाद्यवस्थाचतुष्ट्यकलनाविरलं तुर्या-तीतमिति मन्तव्यम् । नोचेत् यत्रावस्थाचत्रष्टयप्रविभक्तजाप्रज्ञाप्रदादित्रयस्वा-पान्तपञ्चदश्चविभागकलना न विचते तदेव तुर्यतुर्योशविभातं तुर्यतुर्यं तुर्यातीतं ब्रह्म नेतरत् । तुर्यातीतस्य निर्गुणस्य निष्प्रतियोगिकतुर्यतुर्यस्य विभागकलनावैरल्यात् तस्यैव स्थृलादियोगतो विश्वादित्वं सर्वसाक्षित्वं सर्वकलनास्पृष्टत्वं चाह— स्थुलेति । साक्षी द्रष्टा । उत यद्वा तटस्थ ईश्वरः इति चेत् तटस्थो न द्रष्टा साक्षी भवितुमहित । तटस्थस्य बीजोपाधिकेश्वरतया दृष्टत्वात् । अतोऽयं न दृष्टैव तयाऽप्ययं कर्तृत्वाद्यभिमतिविरल इत्यर्थः। नोचेत् जीव एव द्रष्टा भवितुमर्हति इ्यत आह—कर्नुत्वेति । कर्तृत्वादिकलनया स्पृष्टो जीवः । साक्षी त तदस्प्रष्टः तस्य सर्वत्र आत्मात्मीयाभिमतिवैग्ल्यात् तयोर्महदस्यन्तरं इत्याह-- जीवत्विमति । वटाकाशमहाकाशबद्भ्यवधानोऽस्तीति । जीवसाक्षिणोरित्यर्थः । जीवो जीवाभि-मतिमृत्सृज्य सर्वसाक्ष्यस्मीति ज्ञानात् ब्रह्मैव भवतीत्याह— व्यवधानेति । जीवसाक्षिणोर्च्यवधानवद्यातः जीवः उच्छासनिःश्वासच्छलेन योऽहं स्वान्नद्रज्ञायां जीवभावं गतः स्वज्ञानेन स्वाज्ञानापाये सोऽहं सर्वसाक्षी स्यां वस्ततस्त परमार्थदृष्ट्या जीवत्वसाक्षित्वादिकलनाविरलं ब्रह्म निष्प्रतियोगिकस्त्रमात्रमित्यनु-संधानं करोति तदायं तन्मात्रेणाविज्ञाण्यते इत्येवं जीवो ज्ञात्वा ब्रह्मैव भवतीत्याह — एव मिति । याव देहादावात्मात्मीयाभिमतिस्तावज्जीवत्वं यदायं देहादावात्मात्मीयाभिमति नि:शेषं व्यजति तदा स एव ब्रह्मत्यत्र न विवाद इत्पर्थ: ॥ ४ ॥

> असम्बर्यात्यागः सम्बर्यात्यानं च त्यक्तसङ्गो नितक्रोधो छघ्वाहारो नितेन्द्रियः । पिषाय बुद्धचा द्वाराणि मनो ध्याने निवेशयेत् ॥ ९ ॥

शून्येष्वेवावकाशेषु गुहासु च वनेषु च । नित्ययक्तः सदा योगी ध्यानं सम्यगुपक्रमेत् ॥ ६ ॥ आतिथ्यश्राद्धयज्ञेष देवयात्रोत्सवेष च । महाजनेषु सिद्धचर्थी न गच्छेद्योगवित्कचित् ॥ ७ ॥ यथैनमवमन्यन्ते जनाः परिभवन्ति च । तथा युक्तश्चरेद्योगी सतां वर्त्म न दृषयेत् ॥ ८ ॥ वाग्दण्डः कर्मदण्डश्च मनोदण्डश्च ते त्रयः। यस्यैते नियता दण्डाः स त्रिदण्डी महायतिः ॥ ९ ॥ विधूमे च प्रशान्ताशौ यस्तु माधूकरं चरेत । गृहे च विष्रमुख्यानां यतिः सर्वोत्तमः स्मृतः ॥ १० ॥ दण्डभिक्षां च यः कुर्यातस्वधमें व्यसनं विना । यस्तिष्ठति न वैराग्यं याति नीचयतिर्हि सः ॥ ११ ॥ यस्मिनगृहे विशेषेण लमेद्भिक्षां च वासनात् । तत्र नो याति यो भूयः स यतिर्नेतरः स्मृतः ॥ १२ ॥ यः शरीरेन्द्रियादिभ्यो विहीनं सर्वसाक्षिणम् । पारमार्थिकविज्ञानं सुखातमानं स्वयंप्रभम् । १३ ॥ परतत्त्वं विजानाति सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत । वर्णाश्रमादयो देहे मायया परिकल्पिताः ॥ १४ ॥ नात्मनो बोधरूपस्य मम ते सन्ति सर्वदा । इति यो वेद वेदान्तैः सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत ॥ १५ ॥

यस्य वर्णाश्रमाचारो गिलतः स्वात्मदर्शनात् ।

स वर्णानाश्रमान्सर्वानतीत्य स्वात्मिन स्थितः ॥ १६ ॥
योऽतीत्य स्वाश्रमान्वर्णानात्मन्येव स्थितः प्रमान् ।
सोऽतिवर्णाश्रमी प्रोक्तः सर्ववेदार्थवेदिभिः ॥ १७ ॥
तस्माद्नयगता वर्णा आश्रमा अपि नारद ।
आत्मन्यारोपिताः सर्वे श्रान्त्या ते नात्मवेदिना ॥ १८ ॥
न विधिन निषेधश्च न वर्ज्यावर्ज्यकलपना ।
ब्रह्मविज्ञानिनामस्ति तथा वान्यच्च नारदः ॥ १९ ॥

जीवन्मुक्तयतीनामसच्चर्यात्यागपूर्वकं सच्चर्यासर्वस्वमनुक्रामित — त्यक्तित्यादिना । पिथाय बुद्धया द्वाराणि विषयोपळि ब्विद्वाराणि धिया पिधाय ब्रह्मध्याने मनो निवेशयेत् इत्यर्थः ॥ ध्यानस्थळं निगमयित — शून्येष्वित ॥ तस्यागम्यप्रदेश-माह — आतिथ्येति ॥ तस्य त्रिदण्डमाह — वागिति । मौनानशनप्राणायामैः वाग्दण्ड इत्यादि । यतेर्भिक्षाविधि तद्विपर्यये वाधकमुच्यते - - विधूम इति ॥ मुख्यगौणावधूतळक्षणमाह — य इति । स्वयंप्रभं स्वयंप्रकाशचिद्वातुम् ॥५-१९॥

## विविद्षोः श्रवणादिविधिः

विरञ्य सर्वभूतेभ्य आविरिश्चिपदादिष । घृणां विपाटच सर्वेस्मिन्पुत्रवित्तादिकेष्विष ॥ २० ॥ श्रद्धालुर्मुक्तिमार्गेषु वेदान्तज्ञानलिप्सया । उपायनकरो भूत्वा गुरुं ब्रह्मविदं व्रजेत् ॥ २१ ॥ सेवाभिः परितोष्यैनं चिरकालं समाहितः । सदा वेदान्तवाक्चार्थं शृणुयात्सुसमाहितः ॥ २२ ॥ निर्ममो निरहंकारः सर्वसङ्गविवर्जितः । सदा शान्त्यादियक्तः सन्नातमन्यातमानमीक्षते ॥ २३ ॥ संसारदोषदृष्ट्येव विरक्तिर्जायंत सदा । विरक्तस्य त संसारात्संन्यासः स्यान्न संशयः ॥ २४ ॥ मुमुक्षः परहंसाख्यः साक्षान्मोक्षेकसाधनम् । अभ्यसेद्वस्विज्ञानं वेदान्तश्रवणादिना ॥ २५ ॥ ब्रह्मविज्ञानलाभाय परहंससमाह्रयः। शान्तिदानत्यादिभिः सर्वैः साधनैः सहितो भवेत् ॥ २६ ॥ वेदान्ताभ्यासनिरतः ज्ञान्तो दान्तो जितेन्द्रियः । निर्भयो निर्ममो नित्यं निर्द्धनद्वो निष्परिग्रहः ॥ २७ ॥ जीर्णकौपीनवासाः स्यान्मण्डी नय्नोऽथवा भवेत । प्राज्ञो वेदान्तविद्योगी निर्ममो निरहंकृतिः ॥ २८ ॥ मित्रादिष समो मैत्रः समस्तेष्वेव जन्तष । एको ज्ञानी प्रशानतातमा स संतरति नेतरः ॥ २९ ॥ गरूणां च हितं युक्तस्तत्र संवत्सरं वसेत्। नियमेष्वप्रमत्तस्त यमेषु च सदा भवेत् ॥ ३० ॥ प्राप्य चान्ते ततश्चैव ज्ञानयोगमनुत्तमम् । अविरोधेन धर्मस्य संचरेत्पृथिवीमिमाम् ॥ ३१ ॥ ततः संवत्सरस्यान्ते ज्ञानयोगमन्त्रत्तमम् । आश्रमत्रयमुत्सुज्य प्राप्तश्च परमाश्रमम् ॥ ३२ ॥

अनुज्ञाप्य गुरूंश्चैव चरेद्धि पृथिवीमिमाम् । त्यक्तसङ्गो जितकोघो लघ्वाहारो जितेन्द्रियः ॥ ३३ ॥ द्राविमो न विराजेते विपरीतेन कर्मणा । निरारम्भो गृहस्यश्च कार्यवांश्चेव भिक्षकः ॥ ३४ ॥ माद्यति प्रमदां दृष्टा सुरां पीत्वा च माद्यति । तसादृष्टिविषां नारीं दूरतः परिवर्जयेत् ॥ ३५ ॥ संभाषणं सह स्त्रीभिरालापप्रेषणं तथा। नृत्तं गानं सहासं च परिवादांश्च वर्जयेत् ॥ ३६ ॥ न स्नानं न जपः पूजा न होमो नैव साधनम् । नामिकार्यादिकार्यं च नैतस्यास्तीह नारद् ॥ ३७ ॥ नार्चनं पितृकार्यं च तीर्थयात्रा व्रतानि च। धर्माधर्मादिकं नास्ति न विधिलौंकिकी किया ॥ ३८ ॥ संत्यजेत्सर्वकर्माणि लोकाचारं च सर्वदाः । कृमिकीटपतङ्कांश्च तथा योगीन् वनस्पतीन् ॥ ३९ ॥ न नारायेहुभो जीवान्परमार्थमतिर्यतिः । नित्यमन्तर्भुखः स्वच्छः प्रशान्तात्मा स्वपूर्णधीः ॥ ४० ॥ अन्तःसङ्गपरित्यागी लोके विहर नारद । नाराजके जनपदे चरत्येकचरो मुनिः ॥ ४१ ॥ निःस्तुतिर्निर्नमस्कारो निःस्वधाकार एव च । चलाचलनिकेतश्च यतियोद्दिन्छको भवेत् ॥ ४२ ॥ इत्युपनिषत् ॥

विविदिषोः श्रवणविधिमाह—विरज्येति । सार्वभौमाद्याविरिश्चित्वप्रद-कर्मफलात् सर्वभूतेभ्यो निर्वर्त्य प्रयोजनादिप विरज्य विरितमेल संन्यसेदित्यर्थः । "संन्यस्य श्रवणं कुर्यात्" इति स्मृतेः । स्वाभिमतगुरुनिकटे संशयादिपञ्चदोष-निवृत्त्यन्तं समाहितकरणप्रामो भूत्वा सर्ववेदान्तश्रवणमेव कुर्यादित्यर्थः । "आवृत्तिरसकृदुपदेशात्" इति वैयासिकसृत्रानुरोधेन ॥

> ''अहं ब्रह्मेति वाक्यार्थबोधो यावद्दढी भवेत् । शमादिसहितस्तावदभ्यसेच्छवणादिकम् ॥''

इति भगवत्पादाचार्योक्तेः । ततः कि इत्यत्र—दारादिस्वदेहान्तकलनासु निर्मम इति ॥ यतः श्रवणादिजन्यज्ञानं केवल्यप्रापकं अत एव श्रवणादिप्रतिवन्यककार्यं संन्यस्य शान्त्यादिसहितो भूत्वा ज्ञानफलिसिद्धपर्यन्तं श्रवणमेव कुर्यादित्याह—संसारेति । कुटीचकाद्याश्रमत्रयमुत्सृष्ट्य । परमाश्रमं परमहंसाश्रमित्यर्थः ॥ ततः अनुज्ञाप्येति ॥ कीदशो भृत्वेत्यत्र-- त्यक्तसङ्ग इति ॥ निस्संकलप-संकलप-संकलपाभ्यां गृही मिक्षुः हीयेत इत्याह—द्वाविति । यदि श्रेयोऽर्थी मिश्रुः तदासुरातोऽपि विश्रमकरस्त्रीसल्लापादिवसुत्वो भवेदित्याह— माद्यतीति । यस्मादेवं तस्मात् ॥ परमार्थदृष्टेः स्नानजपादिकर्तव्यता नास्तीत्याह— नेति ॥ लोकसंग्रहार्थं कर्म कर्तव्यमित्याह—संत्रजोदिति ॥ चरस्थिरहिसां न कुर्यादित्याह—कुमीति ॥ चल्छं शून्यागारादिक्षयिष्णुत्वात् अच्छं पर्वतादिः तस्य स्थिरत्वात् यादृच्छिको भवेत् यदृच्छालाभसंतुष्टो भवेत् निवृत्तिन्वति। २०-४२ ॥

इति षष्ठोपदेशः

### यतिनियमाः

अथ यतेर्नियमः कथमिति पृष्टं नारदं पितामहः पुरस्कृत्य । विरक्तः सन् यो वर्षासु ध्रवशीलोऽष्टौ मास्येकाकी चरेन्नैकत्र निवसे-

द्धिश्चर्भयात्सारङ्गवदेकत्र न तिष्ठेत्स्वगमनविरोधग्रहणं न कुर्यात्, हस्ताभ्यां नद्युत्तरणं न कुर्यात् , न वृक्षारोहणमि, न देवोत्सवदर्शनं कुर्यात । नैकत्राशी न बाह्यदेवार्चनं कुर्यात् । स्वव्यतिरिक्तं सर्वे त्यक्तवा मधुकरवृत्त्याहारमाहरन् , क्वशो भृत्वा, मेदोवृद्धिमकुर्वन् , आज्यं रुधिरमिव त्यजेदेकत्र । अन्नं पललमिव, गन्धलेपन-मञ्जूद्धलेपनमिव, क्षारमन्त्यजमिव, वस्त्रमुच्छिष्टपात्रमिव, अभ्यङ्गं स्त्रीसङ्गमिव, मित्राह्णादकं मूत्रमिव, स्पृहा गोमांसमिव, ज्ञात-चरदेशं चण्डालवाटिकामिव, स्त्रियमहिमिव, सुवर्ण कालकूटमिव, सभास्थलं इमशानस्थलमिव, राजधानीं कुम्भीपाकमिव, शवपिण्ड-वदेकत्रान्नम् । देहान्तरदर्शनं प्रपञ्चवृत्तिं परित्यज्य, स्वदेशमुत्सुज्य, ज्ञातचरदेशं विहाय, विस्मृतपदार्थपुनःप्राप्तिहर्ष इव स्वमानन्दम-नुस्मरन्स्वशरीराभिमानदेशविस्मरणं मत्वा, स्वशरीरं शवमिव हेयमुप-गम्य, कारागृहविनिर्मुक्तचोरवत्पुत्राप्तवन्धुभवस्थलं विहाय दूरतो वसंत । अयत्नेन प्राप्तमाहरन्, ब्रह्मप्रणवध्यानानुसंधानपरो भूत्वा, सर्वेकर्मविनिर्मुक्तकः, कामकोषलोभमोहमद्मात्सर्यदिकं द्रध्वा, त्रिगुणातीतः, षडूर्मिरहितः, षड्भावविकारशून्यः, सत्यवाक्, शुचिः, अद्रोही, ग्रामैकरात्रम्, पत्तने पञ्चरात्रम्, क्षेत्रे पञ्चरात्रम्, तीर्थे पञ्चरात्रम्, अनिकेतः स्थिरमतिर्नानृतवादी गिरिकन्दरेषु वसेदेक एव वा द्वौ वा चरेत् ग्रामं त्रिभिः नगरं 1 चतुर्भिर्नगरमित्येकः चरेद्भिक्षुः चतुर्दशकरणानां न तत्रावकाशं दद्यात् । अविच्छिन्न-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ड. ड १. 'चतुः ग्रासम्'।

ज्ञानाद्वेराग्यसंपत्तिमनुभूय, मत्तो न कश्चिन्नान्यो व्यतिरिक्त इत्यात्मन्यालोच्य, सर्वतः स्वरूपमेव पश्यङ्गीवन्मुक्तिमवाप्य, प्रारच्धप्रतिभासनाशपर्यन्तं चतुर्विधं स्वरूपं ज्ञात्वा, देहपतनपर्यन्तं स्वरूपानुसंधानेन वसेत् ॥ १ ॥

कुटीचकादिचर्या बहुधा श्रुतापि पुनर्विशेषबुभुत्सया नारदेन पृष्टः पितामहः प्रसक्तानुप्रसक्त्या पुरोक्तमनुक्तं च सर्वभुपदिष्टयानित्याह—अथेति । नारदं पितामहः पुरस्कृत्य सर्व कथयामास । किं तत् इत्यत्र विरक्त इति । यदि कृतश्रवणादिसाधनस्तदनधिकारी वा अष्टौ मास्येकाकी ग्रांमकरात्रं इत्युक्तरीत्या संचरेचातुर्मास्ये तु एकत्र निवसेत् भिक्षुः भयात् प्राणिवाधा स्यादिति भिया वर्षास्वेकत्र निवसेत् इत्यर्थः । चातुर्मास्यानन्तरं सारङ्गवदेकत्र न तिष्टेन् कदापि स्वगमनविरोधम्रहणं अत्रेव कितिचिदहानि वसित्विति प्रार्थनाङ्गीकारं न कुर्यात् । यदि दृद्धाङ्गः गन्धलेपनमिति । ब्रह्मातिरिक्तिधिया न देहान्तरदर्शनमिति । यत्र स्वशरीराभिमानिनो वर्तन्ते तत्स्वशरीराभिमानदेशविस्मरणम्। षोडशमात्रा-प्रणवतदर्थतुर्यतुर्यस्वमात्रस्थिनस्वातं कृत्वा स्वातिरिक्तसर्वकर्मनिर्मुक्तकः । यत्र कुत्राप्यनिकेतः । संचारकाले एक एव चरेत् । चातुर्मास्यादिप्रसक्तौ प्रामं द्वौ वा चरेत् त्रिभिः चतुर्भिर्वा नगरं चरेत् विश्वरूपयात्राच्छलेन यतिरेक एव चरेदित्यर्थः । भिक्षुः वागादिचतुर्दशकरणानां स्वातिरिक्तास्तित्वश्रममुतस्त्य । सर्वत इति । विश्वविराडोत्रादिद्वितुर्याविकल्पान्तं तद्गतहेयांशापायसिद्धमोत्रादिभेदेन चतुर्विधमिति ॥ १ ॥

कुटीचकादीनां स्नानादिनियमेषु विशेष:

त्रिषवणस्त्रानं कुटीचकस्य, बहूदकस्य द्विवारम्, हंसस्यै-कवारम्, परमहंसस्य मानसस्त्रानम्, तुर्योतीतस्य भसस्त्रानम्, अवधृतस्य वायव्यस्त्रानम् ॥ २ ॥ उध्र्वपुण्डूं कुटीचकस्य, त्रिपुण्डूं बहूदकस्य, उध्र्वपुण्डूत्रिपुण्डूं हंसस्य, भस्मोद्भूछनं परमहंसस्य, तुरीयातीतस्य तिलकपुण्डूम्, अवधूतस्य न किंचित् तुरीयातीतावधूतयोः ॥ ३ ॥

ऋतुक्षोरं कुटीचकस्य, ऋतुद्वयक्षोरं बहूदकस्य, न क्षोरं हंसस्य, परमहंसस्य न च $^1$  क्षोरम् , अस्ति चेदयनक्षोरं, तुरीया- तीताबधूतयोर्न क्षोरम् ॥ ४ ॥

कुटीचकस्यैकान्नम्, माधूकरं बहूदकस्य, हंसपरमहंसयोः करपात्रम्, तुरीयातीतस्य गोमुखम्, अवधूतस्याजगरवृत्तिः॥ ५॥

शाटीद्वयं कुटीचकस्य, बहूदकस्यैकशाटी, हंसस्य खण्डम्, दिगम्बरं परमहंसस्यैककौपीनं वा, तुरीयातीतावधूतयोर्जात-रूपधरत्वम् । हंसपरमहंसयोरजिनं न त्वन्येषाम् ॥ ६ ॥

कुटीचकबहूदकयोर्देवार्चनम् , हंसपरमहंसयोर्मानसार्चनम् , द्वरीयातीतावधूतयोः सोऽहंभावना ॥ ७ ॥

कुटीचकबहूदकयोर्मन्त्रजपाधिकारः, हंसपरमहंसयोध्यीनाधि-कारः, तुरीयातीतावधूतयोर्न त्वन्याधिकारः, तुरीयातीतावधूतयोर्म-हावाक्चोपदेशाधिकारः परमहंसस्यापि । कुटीचकबहूदकहंसानां नान्यस्योपदेशाधिकारः ॥ ८ ॥

कुटीचकबहूदकयोर्मानुपप्रणवः, हंसपरमहंसयोरान्तरप्रणवः, तुर्यातीतावधृतयोर्बह्मप्रणवः ॥ ९ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> उ१. च न.

कुटीचकबहूदकयोः श्रवणम् , हंसपरमहंसयोर्मननम् , तुरीयातीतावधूतयोर्निदिध्यासः । सर्वेषामात्मानुसंघानं विधिरिति ॥१०॥

एवं मुमुक्षुः सर्वदा संसारतारकं तारकमनुस्सरङ्गीवन्मुक्तो वसेदिधिकारविशेषेण कैवल्यप्राह्युपायमन्विष्येद्यतिः इत्युपनिषत्॥ ११॥

कुटीचकादेः स्नान्पुण्ड्क्षौराज्ञानवस्त्रदेवार्चनमन्त्रप्रणव।दिवैचित्र्यमाह — त्रिषवणिमत्यादि । यद्दा तुरीयातीतावधूतयोः न किंचित् पुण्ड्मस्ति, तयोः परेच्छाचरणत्वात् । परमहंसस्य न च क्षौरम् । वक्ष्यमाणसमष्टिबाह्यप्रणवस्य चतुर्मात्रतया मानुषप्रणवत्वात् हंसपरमहंसयोरान्तरप्रणवः वक्ष्यमाणाष्ट-मात्रात्मकोऽन्तःप्रणव इत्यर्थः । तुरीयातीतावधूतयोः ब्रह्मप्रणवः षोडज्ञानात्रात्मक्तया तुर्यतुर्यगोचरत्वात् । संसारतारकं ब्रह्मप्रणवाभिधानं तारकमनुस्मरन् । कुटीचकादिस्वधर्मानुष्ठानपूर्वकं मोक्षोपायमन्विष्येत्र हि तेः परमहंसादिधर्मोऽनुष्टेयः इत्यत्र स्मृतः—''श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्टितात् '' इति । इत्युपनिषच्छव्दः सप्तमोपदेज्ञसमान्यर्थः ॥ २-११ ॥

इति सप्तमोपदेशः

# तारकस्यरूप्जिज्ञासाः

अथ हैनं भगवन्तं परमेष्ठिनं नारदः पप्रच्छ । संसारतारकं प्रपन्नो ब्रूहीति । तथेति परमेष्ठी वक्तुमुपचक्रमे । ओमिति ब्रह्मेति व्यष्टिसमष्टिप्रकारेण । का व्यष्टिः का समष्टिः । संहारप्रणवः सृष्टि-प्रणवश्चान्तर्बहिश्चोभयात्मकत्वात्त्रिविधः । ब्रह्मप्रणवोऽन्तःप्रणवो

व्यावहारिकप्रणवः । बाह्यप्रणव आर्षप्रणव उभयात्मको विराट्प्रणवः । संहारप्रणवो ब्रह्मप्रणवोऽर्धमात्राप्रणवः ॥ १ ॥

एवं पितामहात् परिमममुपदेशं छब्ध्वा अथ तारकयाथात्म्यबुभुत्सया नारदेन यत् पृष्टं तदङ्गीकृत्य परमेष्ठी प्रश्नोत्तरमाहेत्याह—अथेति । परमेष्ठी वक्तुमुपचक्रमे । कि तत् ओमिति ब्रह्मेति व्यष्टिसमष्टिभावंगतप्रणवावयवाकार-स्यूळांज्ञादिप्रकारेण सह तद्व्यष्टयाद्यध्यक्षिविश्वाद्यविक्तलपानुक्रैकरसान्तकळनाळम्बनं ओं इत्येकाक्षरं ब्रह्मप्रणवार्थं ब्रह्मेति विद्वीति रोषः । तत्र का व्यष्टिः, का समष्टिः इत्यत्र व्यष्टिसमध्यात्मको हि ब्रह्मप्रणवः स्वाइद्ध्या त्रिधा भिद्यते । तत् कथं इत्यत्र संसारसृष्ट्यन्तवाह्यादिभेदात् । कोऽयं सृष्टिप्रणवादिः इत्यत्र अर्थमात्राक्षारोकारोपसर्जनमकारमात्राप्रधानोऽयं संहारप्रणवः रुद्धाधिष्ठितो ब्रह्म-विष्णुरुद्धाधिष्ठितो वा भवतीत्यत्र—

'' त्रिमात्राकलनोपेतसंहारप्रणवासनाः । ब्रह्मविष्णवीश्वरा विश्वसर्गस्थित्यन्तहेतवः । भवेयुर्यत एवायं संहारप्रणवो भवेत् ॥''

इति संहारप्रणवोक्तेः । उकाराद्युपसर्जनाकारप्रधानोऽयं सृष्टिप्रणवः । तद्धिष्टाता चतुरानन इत्यत्र—

> एकमात्रात्मक तारमुपादाय चतुमुख: । यत: ससर्ज सकछं सृष्टितार अतो भवेत् ॥ ''

इति सृष्टिप्रणवोक्तेः अन्तबाह्यप्रणवस्यरूप पश्चाद्विवक्ष्यते संहारसृष्टि-प्रणवाभ्यां सहान्तर्बाह्योभयात्मकत्वात् ब्रह्मप्रणवस्य त्रैविध्यसुपपद्यते तत् कथं मात्रात्रयप्रधानोऽयं संहारप्रणवः, एकमात्राप्रधानोऽयं सृष्टिप्रणवः, अष्टमात्रात्म-कोऽन्तःप्रणवः, चतुर्मात्रात्मको बाह्यप्रणवश्च मिल्टित्वा षोडशमात्रात्मको ब्रह्म-प्रणवो भवतीत्यर्थः । एतावानेव ब्रह्मप्रणविभागः नातः परमस्तीत्याकांक्षायां स्वाज्ञदृष्टौ सत्यां अनेकथा भिद्यत इत्यत्र को विवादः इत्याह—अन्तरिति । एक एव ब्रह्मप्रणवो बहुया भियत इत्यत्र—पञ्चाशद्वर्णगर्भिताकारमात्राप्रधानोऽयं व्यावहारिकप्रणव: ''अकारो वें सर्वा वाक् सैषा स्पर्शोव्मिभ: व्यज्यमाना बर्हा नानारूपा भवति'' इति श्रुते: । दुर्गोदिपञ्चब्रह्मान्ताधिष्ठितो वेखरीप्रपञ्चकलना- हेतुव्यीवहारिकप्रणव उच्यते इत्यत्र—

" एकमात्रात्मकस्तारः पञ्चाशहूर्णभूषितः । वेखरीकळनाहेतुर्व्यावहारिक ईरितः ॥ दुर्गादिशक्तित्रितयं तमेच्छादित्रिशक्तिकम् । वस्वादित्यरुद्दजातं नवब्रह्माधिदैवतम् । तथा पञ्चब्रह्मदैवं तद्वाच्यार्थं इतीरितः ॥ "

इति व्यावहारिकप्रणवोक्तेः । समष्टिबाह्यो व्यटिप्रणवश्चतुर्मात्रात्मको **बाह्यप्रणव** उच्यते । स विश्वाधिष्ठितो भवतीत्यत्र—

> ''व्यष्टे: समष्टिबाह्यत्वात्तृत्वातुर्योशयोगतः । बाह्यप्रणव आम्नातो विश्वाद्या वाच्यतां गताः ॥''

इति बाह्यप्रणवोक्तेः । अकारोकारमकारिबन्दुनादकलाकलातीतत्वेन ऋपिमण्डलो-पास्योऽयं आर्षप्रणवः । स पश्चब्रह्मविराडन्तर्यामिभिरिधष्ठितो भवतीत्पत्र—

> "सप्तमात्रात्मकः पञ्चब्रह्मान्तर्याम्यधिष्ठितः । ऋषिमण्डलसेव्यत्वादार्पप्रणव उच्यते ॥"

इत्यार्षप्रणवोक्ते:। अकारोकारोभयात्मकस्थितिप्रणवो ब्रह्मविष्णविधिष्ठेतो भवतीत्यत्र—

''यतो विष्णुर्द्धिमात्राढ्यतारोपादानतोऽन्वहम् । ररक्ष विश्वमखिलं स्थितितार अतो भवेत् ॥ ''

इति स्थितिप्रणवोक्तेः । समध्यकारादिमात्राचतुष्टयात्मको विराट्प्रणवः विरा-डादिभिरधिष्ठितो भवतीत्यत्र—

> '' चतुस्समष्टिमात्रायुग्विराट्प्रणव उच्यते । विराडादिर्भवेद्वाच्यं तह्यक्ष्यं परमाक्षरम् ॥ ''

इति विराद्धणवोक्तेः । पूर्वस्मिन् पर्याये संहारप्रणवो व्याख्यातः । ब्रह्मप्रणवस्तु प्रश्नाद्विवक्ष्यते । स्थूळादिमात्राचतुष्टयात्मकोऽर्धमात्राप्रणवः ओत्रनुज्ञात्रनुज्ञैकर-साविकल्पाधिष्ठितो भवतीस्पत्र—-

''ओंकार एव चतूरूपो ह्ययमींकारः स्थूलसूक्ष्मबीजसाक्षिभिरोतानुज्ञात्रनु-ज्ञाविकल्पैरविकल्पो ह्ययमात्मा ''। इति श्रुतेः ॥ १ ॥

#### अन्त:प्रणवादीनां स्वरूपकथनम्

ओमिति ब्रह्म ओमित्येकाक्षरमन्तःप्रणवं विद्धि । स चाष्ट्रधा मिद्यते । अकारोकारो मकारअर्थमात्रा नादिबन्दुकला शक्तिश्चेति । तन्न चत्वारः, अकारश्चायुतावयवान्वित उकारः सहस्रावयवान्वितो मकारः शतावयवोपेतोऽर्थमात्राप्रणवोऽनन्तावयवाकारः । सगुणो विराट्पणवः संहारो निर्गुणप्रणव उभयात्मकोत्पत्तिप्रणवः । यथा प्रुतो विराट्प्हुतप्छुतः संहारः ॥ २ ॥

ततः अन्तःप्रणवार्थमाह—ओमिति । ओमिति ब्रह्मेति व्याख्यातम् । अष्टमात्रात्मकोऽन्तःप्रणवः पश्चब्रह्मविराट्सूत्रेश्वराधिष्ठितो भवतीत्यत्र—

> ''अकाराद्यष्टमात्रायुगन्तःप्रणव-उच्यते । पञ्चबद्धविराट्सूत्रबीजेड्डाच्यार्थ उच्यते ॥''

इत्यन्तः प्रणवोक्तेः । केवलं प्रधानतः चतुर्मात्रात्मकोऽयं प्रणव इति यदुक्तं तम्न चत्वारः केवलचतुर्मात्रात्मक एव न भवति किं तु तद्वयवाकारादेः व्यष्टिसमष्टितदुर्भयंक्यजाप्रज्ञाप्रदादितुर्यस्वापान्तारोपापवादाधिकरणविश्वविश्वाद्यवि - कलपानुक्रैकरसान्तप्रपञ्चानुवृत्त्यानन्तभेदवैशिष्टयमाह—अकार इति । अर्धमात्रा-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> उ. उ १. उभयात्मको विराद्प्रणव: ।

प्रणवस्य सृष्ट्यादिप्रणववदन्तावयवाभावतो निरवयवत्वादनन्तावयवस्वरूपमुपपद्यते इत्यर्थः । आरोपापवादाधिकरणयोः सगुणनिर्गुणत्वं वस्तुतः निप्प्रतियोगिक-निर्गुणत्वं चाह— सगुण इति । सगुणो विराट्प्रणवः सर्वारोपाधिकरण-ब्रह्मप्रतीकत्वात् संहारो निर्गुणप्रणवः स्वातिग्क्तिसर्वापवादाधिकरणब्रह्मालम्ब-नत्वात् । किं च उभयात्मकोत्पत्तिप्रणवः सगुणनिर्गुणविराट्साक्षियोगतः उभया-त्मकोऽयं उत्पत्तिप्रणवः सगुणनिर्गुणप्रणवद्वयाधिष्टितेश्वरस्य स्वाज्ञस्वज्ञदृष्टिभ्यां सविशेषनिर्विशेषस्वरूपत्वेन स्वातिरिक्तप्रपञ्चोतपत्यादिहेतुत्वात्तद्वाचकस्योतपत्ति-प्रणवत्वं युज्यत इत्यर्थः । सप्रतियोगिकनिर्गुणप्रणवं दृष्टान्तीकृत्य दार्ष्टान्तिकतया निष्प्रतियोगिकनिर्गुणतदुपायषोडशमात्राप्रपञ्चनपूर्वकब्रह्मप्रणवस्वरूपमाह – यथेति । प्लुतप्लुतराब्देन चतुर्थमात्रार्धमात्रोच्यते तदसङ्गचिद्धातुरकारादिमात्रात्रयतद्ध्यक्ष-विश्वविराडोत्र।द्यपेक्षया यथा निर्गुणः सप्रतियोगिकनिर्गुणरूपेण। विगजत इति विगर् । व्यष्टिसमष्टितुर्यैक्योतेत्यर्थः । तथा प्लुतप्लुतः अर्धमात्रार्धमात्रात्मकः स्वयं षोडशसंख्यापूरकामात्राख्यपरा मात्राभेदेन स्थित्वा स्वातिरिक्तस्थृळाकागदिपञ्च-दशमात्रातव्यष्टिसमष्टितदुभयेक्यतदारोपापवादाधिकरणविश्वविश्वाद्यविकलपानुज्ञेकर -सान्तप्रविभक्ततमआदिगुणसाम्यान्तविशेषजातं संहरत्यपसंहरत्यपह्नवं करोतीति संहारः ॥ २ ॥

# विराट्प्रणवस्य पोडशमात्रात्मकत्वम्

विराट्प्रणवः पोडशमात्रात्मकः षट्त्रिंशत्तत्त्वातीतः। पोडश-मात्रात्मकत्वं कथमित्युच्यते । अकारः प्रथमः, ह्युकारो द्वितीयः, मकारस्तृतीयः, अर्घमात्रः चतुर्थः, विन्दुः पञ्चमी, नादः पष्टी, कला सप्तमी, कलातीताष्टमी, शान्तिर्नवमी, शान्त्यतीता दशमी, उन्मन्येकादशी, मनोन्मनी द्वादशी, पुरी त्रयोदशी, मध्यमा चतुर्दशी, पश्यन्ती पञ्चदशी, परा पोडशी । पुनश्चतुःषष्टिमात्रः प्रकृतिपुरुषद्वैविघ्यमासाद्याष्टाविंशत्युत्तरशतभेदमात्रास्वरूपमासाद्य स-गुणनिर्गुणत्वमुपैत्येकोऽपि ब्रह्मप्रणवः ॥ ३ ॥

स्वातिरिक्ताकारस्थ्रलाचंशप्रभवजाप्रजाप्रदादिचतुष्पश्चदशकलनापहृवसिद्ध -निष्प्रतियोगिकनिर्गुणतुर्यतुर्यरूपेण विराजत इति विराट् । स यत्रोपळभ्यते सोऽयं विराट्प्रणवो ब्रह्मप्रणव इत्यर्थः । कथं पुनस्तस्य विराट्प्रणवस्य ब्रह्मप्रणवत्वम् षोडशमात्रात्मकत्वात् । काः ताः मात्राः इत्यत आह—षोडश-मात्रात्मक इति । वराहोपनिषदुक्तज्ञानकर्मप्राणशब्दादिपश्चकान्तःकरणचतुष्टय-पश्चीकृतपश्चमहाभूतपञ्चकपञ्चतन्मात्रमहत्तत्त्वाच्यक्ताख्यानि षट्त्रिशतत्त्वान्यतीत्या-पह्नवीकृत्य निष्प्रतियोगिकतया वर्तते अविशष्यत इति षट्त्रिंशतत्त्वातीत इत्यर्थः। त्रिष्टमुक्तार्थम् । षोडरामात्रास्वरूपं विरादीकरोति—**अकार** इति । षोडरा-मात्रात्मको ब्रह्मप्रणवः तत्र पञ्चदशमात्रातदध्यक्षविश्वविश्वाचिकरूपानुज्ञैकरसान्त-चतन्याधिष्ठितो भवतीत्यत्र ब्रह्मप्रणवतदीपिकादिकृतस्त्रं प्रमाणं न केवलमिदं मानं किं तु नृसिंहतापिनीपरमहंसपरिब्राजकाद्युपनिषदोऽपीत्पर्थः । एकस्यैव ब्रह्मप्रणवस्य प्रकृतिपुरुषावयवयोगतो बहुत्वं स्वेन रूपेणैकत्वं चाह—पुनरिति । पुरा ब्रह्मप्रणवावयवाकारादेः अयुताद्यवयववैशिष्ट्यमुक्तं पुनरपि स्वातिरिक्तत्वेन । प्रकृत-त्वात् प्रकृतिः । तस्याश्चतुष्षष्टिमात्रावैशिष्टयं कथं इत्यत्र व्यष्टयकारस्थूलाकारादि-पञ्चदश, तथा समष्टिस्यूळाकारादिपञ्चदशविशिष्टं त्रिशत, तथा व्यष्टिसमष्टि-जाप्रजाप्रदादित्रिशत , क्रियाज्ञानेच्छाशक्तित्रयं, माया चेत्याहत्य प्राकृतविभागश्च-तुष्षष्टिः । तथा स्वातिरिक्ताविद्यापदतत्कार्यजातं नवप्रजापत्याद्यविकलपानुज्ञैकर-सान्तचेतन्यात्मना । पूर्यतीति पुरुषः । तस्य चतुष्षष्टिपादमात्रत्वं कथं इत्यत्र प्रजापतयो नव पञ्चीकृत्यनिर्वाहकपञ्चब्रह्मणः वसुरुद्रादित्या अन्तर्यामिकृटस्थाः पञ्च, विश्वविश्वादयः षञ्चदर्श, विराड्विराडादिः पञ्चदर्श, ओत्रोत्रादिः पञ्चदर्श, आह्न्य चतुष्षिः एवं निर्विशेषचिद्धातुरेव चतुष्षिष्टिमात्रापादवत् प्रकृति-पुरुपद्वेविध्यमासाद्य स्वयं वस्तुमात्रदृष्ट्या प्राकृतपौरुषयोगप्रभवाष्टाविद्यात्युत्तर-**शतमात्रास्वरूपमासाचे**वासाद्य सगुणत्वमुपैति । स्वज्ञदृष्ट्या प्राकृतपौरुषमेद-

कलनापवादाधिकरणतया निर्गुणत्वं चोपैति । यत एकोऽपि ब्रह्मप्रणवः स्वाज्ञादि-दृष्ट्या सगुणत्वं निर्गुणत्वं चावाप ॥ ३ ॥

#### परब्रह्मानुसन्धानम्

सर्वोधारः परं ज्योतिरेष सर्वेधरो विमुः ।
सर्वदेवमयः सर्वप्रश्चाधारगर्भितः ॥ ४ ॥
सर्वोक्षरमयः कालः सर्वागममयः शिवः ।
सर्वश्रुत्युत्तमो सृग्यः सकलोपनिषन्मयः ॥ ५ ॥
भूतभव्यभविष्यद्यत्त्वलोकादितमव्ययम् ।
तद्व्योंकारमेवार्य विद्धि मोक्षप्रदायकम् ॥ ६ ॥
तदेवात्मानमित्येतद्वद्यश्चर्यक्ते वर्णितम् ।
तदेवात्मानमित्येतद्वद्यश्चर्यक्ते वर्णितम् ।
तदेवात्मानमित्येतद्वद्यश्चर्यवेत वर्णोमिति ॥ ७ ॥
सश्रीरं समारोप्य तन्मयत्वं तथोमिति ।
त्रिश्रीरं स्वमात्मानं परं ब्रह्म विनिश्चिनु ॥ ८ ॥
परं ब्रह्मानुसंद्व्याद्विश्वादीनां कमः कमात् ।

अत एवायं सर्वारोपापवादाधिकरणतया सर्वाधारः जडाधारतया जडत्वं स्यात् इत्यत आह—परं ज्योतिरिति। स्वस्य जडप्रपञ्चातिरिक्तत्वेनाजडस्य-रूपत्वात् वस्तुतोऽयमेष सर्वेश्वरः स्वातिरिक्तसर्वापह्वविसद्धनिष्प्रतियोगिकान्नह्म मात्रतयाऽवस्थातुमीश्वरत्वादिति तमात्मानं परमार्थदृष्टयः स्वावशेषधिया विदुः जानन्तीत्यर्थः। ब्राह्मणेन योऽयोऽभिहितः तन्मन्त्रप्रामोऽप्यनुवदित— सर्वेत्यादि। सर्वदेवमयः सर्वदेवतास्वरूपत्वात्। सर्वप्रप्रञ्चारोपाधार ईश्वरो यतो निष्पन्नः सोऽयं प्रपश्चाधारगर्भितः॥ सर्वाध्वरमयः पञ्चाशहूर्णार्थरूपत्वात्। कालः कल्यितृत्वात् सर्वस्य काल्यितृत्वाद्वा। सर्वागममयः आगमशास्त्रार्थरूपत्वात्।

शिवः स्वातिग्ति।शिवप्रासत्वात् । किं च — सर्वेति । "सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति । यदिच्छन्ता ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदं संप्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत् " इति श्रुत्यनुरोधेन सर्वश्रुतिभिरोमिति यदुक्तं तद्वस्यप्रणवार्थनुर्यनुर्वस्यमात्रमित्येवायमात्मा मृग्य अन्वेष्टव्यः इतस्था मृगयितुमशक्यत्वात् ईशादिसकळोपनिषन्मयः सर्वोपनिषन्मुख्यार्थत्वात् यः काळत्रयावच्छित्नः तदती-तोऽपि तमेव मोक्षसायनं विद्वीत्याह— मृतेति ॥ श्रीनृसिंहोत्तरतापिन्यां "ओमित्ये-तदक्षरिमदं सर्वम् " इत्यादि "स आत्मा स विज्ञेयः" इत्यन्तं यथाव्याख्यात-मत्रापि द्रष्टव्यम् ॥ अयमात्मा ब्रह्मत्यंशं विवृणोति — तदेवेति । "तदेकमजरममृतमोमित्यनुभूय तस्मिन्नदं सर्वे त्रिशरीरमारोप्य तन्मयं हि तदेवेति तं वा एतमात्मानं त्रिशरीरं परं ब्रह्मानुसंदध्यात्" इति श्रुत्यंशमनुकरोतीत्याह— तदेकमिति ॥ ४–८ ॥

### विश्वादीनां चातुर्विध्यम्

स्थूलत्वात्स्थूलभुक्तवाच सूक्ष्मत्वात्सूक्ष्मभुक्परम् ॥ ९ ॥ ऐक्चत्वानन्दभोगाच सोऽयमात्मा चतुर्विधः । चतुष्पाज्ञागरितस्थानस्थूलप्रज्ञो हि विश्वभुक् ॥ १० ॥ एकोनविंशतिमुखः साष्टाङ्गः सर्वगः प्रभुः । स्थूलभुक्चतुरात्माथ विश्वो वैश्वानरः प्रमान् ॥ ११ ॥ विश्वजित्प्रथमः पादः स्वप्तस्थानगतः प्रभुः । सूक्ष्मप्रज्ञः खतोऽष्टाङ्ग एको नान्यः परन्तप ॥ १२ ॥ सूक्ष्मभुक्चतुरात्माथ तैजसो भूतराख्यम् । हिरण्यगर्भः स्थूलोऽन्तर्द्वितीयः पाद उच्यते ॥ १३ ॥ कामं कामयते यावध्यत्र मुसो न कंचन । स्वसं पश्यति नैवात्र तत्सुषुप्तमपि स्कुटम् ॥ १४ ॥ एकीभृतः सुषुप्तस्थः प्रज्ञानवनवान्सुखी ।
नित्यानन्दमयोऽण्यातमा सर्वजीवान्तरिस्थितः ॥ १५ ॥
तथाप्यानन्दमुक्चेतोसुखः सर्वगतोऽञ्ययः ।
चतुरात्मेश्वरः प्राज्ञस्तृतीयः पादसंज्ञितः ॥ १६ ॥
एष सर्वेश्वरश्चेष सर्वज्ञः सूक्ष्मभावनः ।
एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ ॥ १७ ॥
भूतानां त्रयमण्येतत्सर्वोपरमवाधकम् ।
तत्सुषुप्तं हि तत्स्वग्नं मायामात्रं प्रकीर्तितम् ॥ १८ ॥

तत् कथं विश्वादीनां चातुर्विथ्यं इस्यत्र—स्यूलस्वादिति ॥ '' त्रयमप्येतत् मुपुप्तम् '' इति समानश्रुतितः जाप्रदाद्यवस्थात्रयस्यापि मुपुप्तत्वं सर्वोपरमणाधि-करणज्ञानवाधकं जाप्रदाद्यवस्थात्रयेऽपि तत्त्वाप्रहणळक्षणस्वापस्य तुल्यत्वादित्यर्थः ॥ स्वप्नं मायामात्रं इत्यत्र जाप्रतस्वप्नावन्यथाप्रहणळक्षणावित्यर्थः ॥ ९–१८ ॥

# तुर्यावस्थायाः चातुर्विध्यम्

चतुर्थश्चतुरात्मापि सचिदेकरसो ह्ययम् । तुरीयावसितत्वाच एकैकत्वानुसारतः ॥ १९ ॥ ओतानुज्ञात्रनुज्ञातृविकलप्ज्ञानसाधनम् । विकलपत्रयमत्रापि सुषुप्तं स्वप्नमान्तरम् । मायामात्रं विदित्वैवं सचिदेकरसो ह्यथ ॥ २० ॥

जाग्रदाद्यवस्थात्रयस्य चातुर्विध्यमुक्त्वा तुर्यावस्थाया अपि चातुर्विध्य-मुच्यते— चतुर्थ इति । कथं तुर्यपर्यवसितत्वं इत्यत्र—एकैकत्वातुसारत इति ।। सर्वत्र तुर्यानुस्यूतिसाधनं किं इत्यत्र— ओतेत्यादि । अत्रापि ओत्रादित्रयमिष मुष्ठसमेव विश्वविश्वाद्यनुष्ठैकरसाविकल्पवदात्मावरणभेदप्रतीत्यवास्तवत्वसाम्यात् । तुर्यतुर्यातिरिक्तं सर्व माथामात्रं इति विदित्वाथ वेदनोत्तरक्षणं स्वयमेव सिच्चदेकरसो ह्यविशिष्यत इत्यर्थः ॥ १९, २० ॥

# तुर्यतुरीयो ब्रह्मप्रणवः

विभक्तो ह्ययमादेशो न स्थूलप्रज्ञमन्वहम् ।

न सूक्ष्मप्रज्ञमत्यन्तं न प्रज्ञं न कचिन्मुने ॥ २१ ॥

नैवाप्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञमान्तरम् ।

नाप्रज्ञमपि न प्रज्ञाघनं चादृष्टमेव च ॥ २२ ॥

तद्लक्षणमग्राह्यं यद्व्यवहार्यमचिन्त्यमञ्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते । स ब्रह्मप्रणवः

स विज्ञेयो नापरस्तुरीयः सर्वत्र भानुवन्मुमुक्षूणामाधारः स्वयंज्योति
ब्रह्माकाशः सर्वदा विराजते परब्रह्मत्वात् । इत्युपनिषत् ॥ २३ ॥

युगपत्त्र्यंतुर्ययाथात्म्याज्ञाविकाल्पतत्यंतुर्यप्रविभक्तस्यूलाकारादिमात्रापञ्चदश - पिणतव्यष्टिसमष्टिकलनान्वितजाप्रजाप्रदादितुर्यस्वापावस्थान्तारोपापवादाधिकरण - विश्वविश्वाद्यविकल्पानुङ्गेकरसान्तचेतन्यविभातविशेषजातापह्वतिसद्धनिष्प्रतियोगिक - तुर्यतुर्यमात्रं प्रपञ्चयित — विभक्त इत्यादिना । "स आत्मा स विञ्चेयः" इत्यन्तं गृसिहोत्तरतापिनीविवरणेन व्याख्यातं भवतीति मन्तव्यम् । प्रकृतब्रह्मप्रणवमुपसं इरित - स इति । अस्मिन्नुपदेशे यस्तुर्यतुरीयोऽभिहितः स ब्रह्मप्रणवः स एव स्वमात्रमिति विज्ञेयः तुर्यतुर्योपेक्षया नापरस्तुरीयः तुर्यतुर्याधिगमादर्शनात् तुर्यतुर्यं एव स्वज्ञदृष्ट्या मुमुक्कूणामाधारः तत्प्राप्यत्वात् सर्वप्रकाशकभानुवन्

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> उ. उ १. ब्रह्माकार:

स्वयंज्योतिः सूर्यादिज्योतिषामपि ज्योतिष्ट्वात् । वस्तुतो भास्यभासककळनापह्नव-सिद्धनिष्प्रतियोगिकब्रह्ममात्रतया काशत इति ब्रह्माकाशः । सर्वदा स्वाज्ञादिदृष्टिमोहे सत्यसति स्वमात्रतया विराजते । कुतः परंब्रह्मत्वात् । स्वावशेषतया स्थितिर्युज्यत इत्यर्थः । अष्टमोपदेशसमान्यर्थोऽयमित्युपनिषच्छब्दः ॥ २१–२३ ॥

इत्यष्टमोपंदशः

# ब्रह्मस्वरूपवर्णनम्

अथ ब्रह्मस्वरूपं कथिमिति नारदः पप्रच्छ । तं होवाच पितामहः किं ब्रह्मस्वरूपिमिति । अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति ये विदुस्ते परावो न स्वभावपरावस्तमेवं ज्ञात्वा विद्वान्मृत्युमुखात्प्रमु-च्यते । नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ १ ॥

कालः स्वमावो नियतिर्यहच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम्।
संयोग एषां न त्वात्मभावादात्मा द्यानीशः सुखदुःखहेतोः ॥२॥
ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगृहाम् ।
यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः ॥
तमेकस्मिन् त्रिवृतं षोडशान्तं शतार्धारं विंशतिप्रत्यराभिः ।
अष्टकैः षड्भिर्विश्वरूपैकपाशं त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकमोहम् ॥४॥
पञ्चस्रोतोऽम्बुं पञ्चयोन्युप्रवक्त्रां पञ्चप्राणोर्मि पञ्चबुद्धचादिमूलाम् ।
पञ्चावर्तो पञ्चदुःखौषवेगां पञ्चाराद्भेदां पञ्चपर्वामधीमः ॥ ५ ॥
सर्वानीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते तस्मिन्हंसो आम्यते ब्रह्मचक्रे ।
पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनासृतत्वमेति ॥ ६ ॥

उद्गीतमेतत्परमं तु ब्रह्म तस्मिस्त्रियं स्वप्नतिष्ठाक्षरं च। अत्रान्तरं वेदविदो विदित्वा लीनाः परे ब्रह्मणि तत्परायणः ॥७॥ संयुक्तमेतत्क्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः । अनीशश्चातमा बुध्यते भोकुभावाज्ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपादीः॥ ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशनीशावजा ह्येका भोक्तृभोगार्थयुक्ता। अनन्तश्चातमा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विनद्ते ब्रह्ममेतत् ॥९॥ क्षरं प्रधानमसृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एक: । तद्भिध्यानाद्योजनात्तत्त्वभावाद् भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः ॥ ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः क्षीणैः क्षेशौर्जनममृत्युप्रहाणिः । तस्याभिष्यानानृतीयं देहभेदे विश्वैश्वर्यं केवल आप्तकामः ॥११॥ एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किंचित् । भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत् ॥ आत्मविद्यातपोमूलं तद्भक्षोपनिषत्परम् ॥ १३ ॥

पितामहेन ब्रह्मयाथात्म्यमुक्तमिप पुनर्नेमिशारण्यवासिमुनिमण्डलबुद्धि-वेशद्यार्थं ब्रह्मस्वरूपं सप्रकारं पृच्छतीत्याह - अथिति । यदि त्वं परोक्षं मन्यसे तदा अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति स्वमेदेन ये विदुस्ते पशवः स्वस्वामिबद्ध्यमानपशव इव स्वाज्ञानदृहपाशबद्धत्वात् ते स्वभावत एव पशवः इत्यत आह - न स्वभावपशव इति । तेषां स्वभावस्य निष्प्रतियोगिकब्रह्ममात्र त्वात् यः सदा निष्प्रतियोगिकमवशिष्यते तमेवं स्वमात्रमिति ज्ञात्वा विद्वान् पृत्युमुखान प्रमुच्यते । स विद्वान् वेदनसमकालं स्वातिरिक्तास्तित्वमेव पृत्युः तन्मुखतः स्वाज्ञानात् मुच्यते स्वयं स्वमात्रमवशिष्यते इत्यर्थः । स्वाज्ञानप्रभवस्वातिरिक्तवन्यस्य स्वज्ञानादते विनाशो न विद्यत इत्याह— नान्यः पृत्था विद्यतेऽयनायेति । एवं नारदेन साकं विधिमुखतः श्रुतवेदान्ता नेमिशारण्यवासिनो मुनयो मिळित्वा काळादिसांख्यान्तमतान्युपन्यस्याथ पूर्वपक्षत्वेन निरस्य यत् परमार्थतत्त्वं तदेव स्वमात्रं नातोऽतिरिक्तमस्तीति ध्यात्वा तन्मात्रमविशिष्यते इत्याह—काळ इति । श्वेताश्वतरमन्त्रोपनिषदि "काळस्वभावः" इत्यारभ्य "तद्वद्वोपनिषत् परम्" इत्यन्तं पदशो व्याख्यातमित्यत्रोपरतिमति मन्तव्यम् । एवं नेमिशारण्यवासिनः परमेष्टीमुखतः "नातः परं वेदितव्यं हि किंचित्" इति स्वातिरिक्तसर्वापह्वतिसद्धं ब्रह्म निष्प्रतियोगिकस्वमात्रमिति विदित्वा वेदनसमकाळं कृतकृत्याः सन्तः तन्मात्रमवशिष्यन्त इत्यर्थः ॥ १-१३॥

### शास्त्रवेदनफलम्

य एवं विदित्वा स्वरूपमेवानुचिन्तयन् 'तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः' । तस्माद्विराड् भूतं भव्यं भविष्यद्भवत्यन-श्वरस्वरूपम् ॥ १४॥

> अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोनिहितो गुहायाम् । तमक्रतुं पश्यित वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमीशम् ॥१९॥ अपाणिपादो जवनो प्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः । स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरम्यं प्ररुषं महान्तम् ॥ अशारिरं शारिष्वनवस्थेष्ववस्थितम् । महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचित् ॥ १७ ॥ सर्वस्य धातारमचिन्त्यशक्तिं सर्वागमान्तार्थविशेषवेद्यम् ॥ परात्परं परमं वेदितव्यं सर्वावसानेऽन्तकृद्धेदितव्यम् ॥ १८ ॥ कविं पुराणं पुरुषोत्तमोत्तमं सर्वेश्वरं सर्वदैवैरुपास्यम् । अनादिमध्यान्तमनन्तमव्ययं शिवाच्युताम्भोहहगर्भभूधरम् ॥

स्वेनावृतं सर्वमिदं प्रपश्चं पञ्चात्मकं पञ्चसु वर्तमानम् । पञ्चीकृतानन्तभवप्रपञ्चं पञ्चीकृतस्वावयवैरसंवृतम् । परात्परं यन्महतो महान्तं स्वरूपतेजोमयशाश्वतं शिवम् ॥२०॥

यः कोऽप्येतच्छास्त्रं यथावद्वेद सोऽपि कृतकृत्यो भवतीत्याह--- य एवमिति । य एवं मौनिपटळवत् गुरुमुखात् ससंन्यासज्ञानैकगम्यं ब्रह्म स्वमात्र-मिति विदित्वा ततस्तत्स्वरूपमेव स्वात्मेत्यभेदं पश्यतः तत्र स्वरूपे स्वातिरिक्त-मस्ति नास्तीति को मोहः तदपाये कः शोकः ब्रह्ममात्रावगतेः शोकमोहापह्नव-पूर्वकत्वात् । यस्मादेवं स्वातिरिक्तापह्नवसिद्धं ब्रह्म निष्प्रतियोगिकस्वमात्रतया विराजते तस्मात् विराट्। परमात्मैव स्वाज्ञदृष्ट्या यद्भतादिकालपरिच्छेदां तत् स्वज्ञदृष्ट्या स्वरूपमेव भवतीत्याह**—भूतं भन्यमि**ति । वस्तुत: सन्मात्राति-रिक्तासदभावात् ''पश्यतेहापि सन्मात्रमसदन्यत् '' इति श्रुते: । एवमात्मानं पश्यतो वीतशोकत्वमात्मनः करणग्रामाभावेऽपि करणग्रामप्रवृत्तिनिमित्तत्वं चाह— अणोरिति ॥ मन्त्रद्वयमपि श्वेताश्वतरे व्याख्यातम् । कथं पुनः आत्मज्ञानात् शोकात्ययः देहावच्छिनात्मनः शोकदर्शनात् इत्यत आह—अशरीरमिति॥ शोकिनिमित्तशरीरत्रयवैरल्यात् शरीरत्रयापहृवसिद्धब्रह्मवेदनोपायमाह—सर्वस्येति । स्वाज्ञदृष्टिविकल्पितस्य सर्वस्य जगतः विष्णवात्मना धातारं पोषकम्। ईश्वरात्मना अचिन्त्या अघटितघटनापटीयसी ज्ञाक्तर्यस्य तमचिन्त्य**ज्ञ**क्ति प्रस्मगभिन्नब्रह्मात्मना सर्वागमान्तार्थः। ''ब्रह्मव्यतिरिक्तं न किंचिदस्ति,'' ''ब्रह्ममात्रमसन्त्र हि'' इति परमंसिद्धान्त एव विशेषार्थः । तन्मात्रतया वेद्यं स्वातमानं ये जानन्ति तैर्ब्रह्मविद्धिः यत् पराद्श्वरादिप परं तदेव परमं ब्रह्म सर्वावसाने स्वातिरिक्तसर्वापहृवे सति स्वमात्रमिति सकुदेव वेदितव्यम् । वेदनकृत्तेरप्युपरमात् यद्येवं वेदितुमशक्तस्तदा कविं इत्यादिविशेषणविशिष्टमीश्वरं वा चिरमुपास्य तत्प्रसादरुष्यब्रह्मज्ञानेन निर्विशेषं ब्रह्मेवेतीत्याह—कविमिति। कविं सर्वज्ञत्वात् । पुराणं चिरन्तनत्वात् । आदिमध्यान्तं स्वस्य जन्म-स्थितिल्याभावात् । शिवाच्यताम्भोरहगर्भा हरहरिविरिश्चितरवः तेषां प्ररोह-

गिरित्वात् ॥ किं च—स्वेनेति । स्वेनान्तर्याम्यादिभावमापनेनायं प्रपञ्चो व्याप्त इति वक्तव्ये इदं प्रपञ्चं इति विभक्तिलिङ्गव्यययः । पञ्चात्मकं इत्यादिप्रपञ्च-विशेषणम् । तत्व्यात्या तत्संवृतत्वं स्यात् इति शङ्कायां असंवृतं इति विशेषणं असंवृतत्वं देतुः । परात् परं इति महदव्यक्तादेरिप व्यापकत्वेन महत्वात् । वस्तुतः शिवं स्वातिग्क्तिशिवापह्वात् । सिद्धं ब्रह्मास्मीत्यात्मानं जानीयात् इत्यर्थः ॥ १४–२०॥

## ब्रह्मप्राप्तिः तद्वेतुश्च

नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः ।
नाशान्तमानसो नापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात् ॥ २१ ॥
नान्तःप्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं न स्थूलं नास्थूलं न ज्ञानं नाज्ञानं
नोभयतःप्रज्ञमप्राह्यमव्यवहार्यं स्वान्तःस्थितः स्वयमेवेति य एवं
वेद स मुक्तो भवति स मुक्तो भवतीत्याह भगवान्पितामहः ॥ २२ ॥

एवं ज्ञानी दुश्वरितादिवृत्तिमानिप ब्रह्मामुयादित्यत आह—नेति । दुश्वरितादिवृत्तिमतो ज्ञानानुदयात् यदि स्यात् प्रमादतस्तदाभासज्ञानं भवेन्नज्ञा-भासज्ञानं ब्रह्मसाक्षात्कारहेतुर्भवति । यस्मादेवं तस्मात् दुश्वरितादिवृत्त्यसंभव-निष्प्रतियोगिकब्रह्ममात्रप्रज्ञानेन तद्भावापन्नो भवतीत्यर्थः ॥ स्वान्तर्वाद्धविजृप्भित-स्थूलस्क्ष्मप्रपञ्चासंभवब्रह्ममात्रज्ञानतो मुक्तो भवतीत्याह—नान्तःप्रज्ञमिति ॥ आवृत्तिरवधारणार्था ॥ २१, २२ ॥

## परिवाजकस्थिति:

स्वस्वरूपज्ञः परित्राट् परित्राडेकाकी चरति, भयत्रस्त-सारङ्गवत्तिष्ठति, गमनविरोषं न करोति । स्वशरीरव्यतिरिक्तं सर्व त्यक्त्वा षट्पदवृत्त्या स्थित्वा स्वरूपानुसंघानं कुर्वन्सर्वमनन्य-बुद्धचा स्वस्मिन्नेव मुक्तो भवति । स परिव्राट् सर्विक्रयाकारकनिवर्त-को गुरुशिष्यशास्त्रादिविनिर्मुक्तः सर्वसंसारं विस्रन्य मामोहितः । परिव्राट् कथं निर्धनिकः सुखी । धनवान् ज्ञानाज्ञानोभयातीतः सुखदुःखातीतः स्वयंज्योतिःप्रकाशः सर्ववेद्यः सर्वज्ञः सर्वसिद्धिदः सर्वेश्वरः सोऽहमिति । तद्धिष्णोः परमं पदं यत्र गत्वा न निवर्तन्ते योगिनः । सूर्यो न तत्र भाति न शशाङ्कोऽपि । न स प्रनरावर्तते न स पुनरावर्तते । तत्कैवल्यम् । इत्युपनिषत् ॥ २३ ॥

एवं मुक्तिमाजनपरित्राजकस्थितिमाह स्वस्वरूप इति । स्वस्वरूप स्वमात्रमिति जानातीति स्वस्वरूपज्ञः स्वाज्ञानतत्कार्यं परित्रज्ञ्यापहृवं कृत्वा स्वभावं वजित भजतीति परित्राट् । स्वातिरिक्तद्वयाभावात् स्वाज्ञ्दष्ट्या जनसंवाधेऽपि स्वदृष्ट्या परित्राडेकाकी चरति । स्वाज्ञ्दष्ट्या भयत्रस्तसारङ्गवत् तिष्ठति इव तिष्ठति । तथा स्वगमनविरोधं न करोतीव । स्वज्ञ्दष्ट्या इतिराभावेऽपि परारोपितप्रातिभासिकस्वद्यारीरव्यतिरिक्तं सर्व त्यक्त्वा षट्पदृवृत्त्या माधूकरास्यपात्रवृत्त्या स्थित्वाहोरात्रं स्वरूपानुसंधानमेव कुर्वन् सर्वमनन्यबुद्ध्या स्वस्मिन्नेव मुक्तो भवति । क्रियाकारकद्वैतरदृत्यः गुरुहिष्य-द्यास्वादिभिद्गगन्धविकतः । नित्यानन्दस्वान्ततया न कदापि संसारदुःखमोहितः । परित्राट् कथं पुनः निर्धनिकः सुखी भवति ब्रह्ममात्रधनवतो नित्यसुखितोप-पद्यते ज्ञानाज्ञानोभयातीतः चिदाभासताया मृत्यत्वेन ज्ञानाज्ञानातीतत्वं "ज्ञानिताज्ञानिते चात्माभासस्यैव न चात्मनः" इति स्मृतेः । स्वयंक्योतिः प्रकाराभात्रत्वात् । यः सर्वापद्ववसिद्धब्रह्ममात्रत्या अवस्थातुमीश्वरो भवति सोऽहं सर्वेश्वरः । योगिनो यत्पदं प्राप्याद्यापि न निवर्तन्ते तिद्वष्टणोः परिव्राजकस्य परमं पदम् । न हि तत्र सूर्यशाकां भासते । यत्पदमपुनरावर्तकं

तदेव हि कैवल्यम् । **इति**शब्दो नवमोपदेशसमाप्त्यर्थः । उपनिषच्छब्दः नारद-परिवाजकोपनिषत्समाप्त्यर्थः ॥ २३ ॥

इति नवमोपदेशः

श्रीवासुदेवेन्द्रशिष्योपनिषद्ब्रह्मयोगिना । नारदीयविवरणं लिखितं स्यात् स्फुटं लघु । परित्राजकोपनिषद्ध्याख्याप्रन्थ: सहस्रयुक् ॥

इति श्रीमदीशायष्टोत्तरशतोपनिषच्छास्त्रविवरणे त्रिचत्वारिशत्संख्यापूरकं नारदपरिवाजकोपनिषद्विवरणं सम्पूर्णम् ॥

# निर्वाणोपनिषत्

# वाङ्मे मनसि-इति शान्ति:।।

#### मुख्यावधूतलक्षणम्

अथ निर्वाणोपनिषदं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ परमहंसः सोऽहम् ॥ २ ॥ परित्राजकाः पश्चिमलिङ्गाः ॥ ३ ॥ मन्मथ-क्षेत्रपालाः ॥ ४ ॥ गगनिसिद्धान्तः ॥ ९ ॥ अमृतकछोलनदी ॥ ६ ॥ अस्यं निरञ्जनम् ॥ ७ ॥ निःसंशय ऋषिः ॥ ८ ॥ निर्वाणो देवता ॥ ९ ॥ निष्कुलप्रवृत्तिः ॥ १० ॥ निष्केवलज्ञानम् ॥ ११ ॥ उर्ध्वाम्नायः ॥ १२ ॥ निरालम्बपीटः ॥ १३ ॥ संयोगदीक्षा ॥ १४ ॥ वियोगोपदेशः ॥ १५ ॥ दीक्षासंतोषपावनं च ॥ १६ ॥ द्वादशा-दित्यावलोकनम् ॥ १७ ॥ विवेकरक्षा ॥ १८ ॥ करुणैव केलिः ॥ १९ ॥ आनन्दमाला ॥ २० ॥ एकासनगुहायां मुक्तासनसुखगोष्ठी ॥ २१ ॥ अकल्पितमिक्षाशी ॥ २२ ॥ हंसाचारः ॥ २३ ॥ सर्वभूतान्तर्वर्ती हंस इति प्रतिपादनम् ॥ २४ ॥ वैर्यकन्था । उदासीनकौपीनम् । विचारदण्डः । ब्रह्मावलोकयोगपट्टः । श्रियां पादुका । परेच्छाचरणम् ।

कुण्डलिनीबन्धः । परापवादमुक्तो जीवनमुक्तः । शिवयोगनिद्रा च खेचरीमुद्रा च परमानन्दी ॥ २५ ॥ निर्गुणगुणत्रयम् ॥ २६ ॥ विवेकल्रभ्यं मनोवागगोचरम् ॥ २७ ॥ अनित्यं नगद्यज्जनितं स्वप्नजगद्भगजादितुल्यम् , तथा देहादिसंघातं मोहगणजालकलितं तद्रज्जुसर्पवत्कल्पितम् ॥ २८ ॥ विष्णुविध्यादिशताभिधानल-क्ष्यम् ॥ २९ ॥ अङ्कुशो मार्गः ॥ ३० ॥ शून्यं न संकेतः ॥ ३१ ॥ परमेश्वरसत्ता ॥ ३२ ॥ सत्यसिद्धयोगो मठः ॥ ३३ ॥ अमरपढं न तत्स्वरूपम् ॥ ३४ ॥ आदिब्रह्म स्वसंवित् ॥ ३५ ॥ अजपा गायत्रीविकारदण्डो ध्येयः ॥ ३६ ॥ मनोनिरोधिनी कन्था ॥ ३७ ॥ योगेन सदानन्दस्वरूपदर्शनम् ॥ ३८ ॥ आनन्दभिक्षाशी ॥ ३९ ॥ महारमशानेऽप्यानन्दवने वासः ॥ ४० ॥ एकान्तस्थान-मठम् ॥ ४१ ॥ उन्मन्यवस्था शारदा चेष्टा ॥ ४२ ॥ उन्मनी गतिः ॥ ४३ ॥ निर्मल्लगात्रं निरालम्बपीठम् ॥ ४४ ॥ असृत-कल्लोलानन्दिकया ॥ ४५ ॥ पाण्डरगगनमहासिद्धान्तः ॥ ४६ ॥ शमदमादिदिव्यशक्तयाचरणे क्षेत्रपात्रपद्रता परावरसंयोगः तारको-पदेशः ॥ ४७ ॥ अद्वैतसदानन्दो देवता ॥ ४८ ॥ नियमः स्वान्त-रिन्द्रियनिग्रहः ॥ ४९ ॥ भयमोहशोककोषत्यागस्त्यागः ॥ ५० ॥ परावरैक्चरसास्वादनम् ॥ ५१ ॥ अनियामकत्वनिर्मेछशक्तिः ॥ ५२ ॥ स्वप्रकाशब्रह्मतत्त्वे शिवशक्तिसंपुटितप्रपञ्चच्छेदनम्, तथा पत्रा-क्षाक्षिकमण्डलभावाभावदहनम् ॥ ५३ ॥ बिभ्रत्याकाशाधारम् ॥ ५४ ॥ शिवं तुरीयं यज्ञोपवीतम्, तन्मया शिला ॥ ५५ ॥ चिन्मयं चोत्स्रष्टिरण्डं संततोक्षिकमण्डलम् ॥ ५६ ॥ कर्मनिर्मूलनं कथा । मायाममताहङ्कारदहनं रमशाने ॥ ५७ ॥ अनाहताङ्गी ॥ ५८ ॥

> निर्वाणोपनिषद्वेदं निर्वाणानन्दतुन्दिलम् । त्रैपदानन्दसाम्राज्यं स्वमात्रमिति चिन्तये ॥

इह खलु ऋग्वेदप्रविभक्तेयं निर्वाणोपनिषत् पारिब्राज्यधर्मपूगप्रकटनपूर्वकं परमार्थतत्त्वप्रकाशिका विज्ञम्भते । अस्याः स्वल्पप्रन्थतो विवरणमारम्यते । इयं श्रुतिः उत्तमाधिकारिणः परिवाजकानुपलभ्य स्वनाम्नोपनिषद्मुपदिशति— अथेत्यादिना । अथराब्दः आश्रमत्रयानन्तर्यार्थः । विदेहँकैवल्यमेव निर्वाणं तद्रोधिनीमपनिषदं विद्यां अतयो वयं व्याख्यास्यामः विवरणं कुर्मः इत्यर्थः॥ वक्ष्यमाणविद्याप्रतिपाद्यं कि इत्यत आह—परमहंसः सोऽहमिति । स्वातिरिक्ता-पह्नवसिद्धः परमः परमात्मा चासौ पनः स्वाज्ञविकल्पितस्वातिरिक्तभ्रमं हन्तीति हंसश्चेति प्रसक्तप्रव्यगमिन्नपरमात्मा योऽयं प्रकटितः सोऽहमिति सम्यग्ज्ञानसिद्धं प्रत्यगाद्याख्यासहं निष्प्रतियोगिकब्रह्ममात्रं प्रतिपाद्यमित्यर्थः ॥ के अत्राधिकारिणः इस्रत्राह--परित्राजकाः पश्चिमलिङ्गा इति । बाह्यसंसारं परिस्यज्य दण्डादि-धारणलक्षणं व्यक्तविष्णुलिङ्गमवलम्ब्य परितो व्रजन्तीति परिव्राजकाश्च ते पश्चिममन्तःसंन्यासलक्षणमव्यक्तविष्णुलिङ्गिनश्चेति स्वबाह्यान्तर्विलसितविक्षेपग्रास-व्यक्ताव्यक्तविष्णुलिङ्गधारिण इत्यर्थः । "सर्व एते विष्णुलिङ्गं द्धाना व्यक्ताः व्यक्तं बहिरन्तश्च नित्यम् '' इति श्रुतेः ॥ तेषामेवं विष्णुलिङ्गसत्वेऽपि विष्णुत्वं कतः इति तत्राह**—मन्मथक्षेत्रपाला** इति । मदित्यस्मत्प्रत्ययालम्बनप्रत्यगादि-विभागासहब्रह्ममात्राज्ञानविजुंभितसर्वशास्त्रमथनाविभृतमाविद्यकं पदं मन्मथक्षेत्रम् अनन्तकोटिब्रह्माण्डबीजप्ररोहभूमित्वात् क्षेत्रत्वं युज्यते । तत्स्वातिरिक्तं नास्तीत्य-पोह्य अहमेवेदं सर्वे इति स्वात्ममात्रधिया पाळनाद्विष्णुत्वं निरङ्कुशामित्यर्थः ॥ विष्णोः साकल्यप्रसिद्धेः तद्भावापत्त्या तेषां सिद्धान्तोऽपि तथेत्यत आह— गगनसिद्धान्त इति । विष्णोः साकल्यं स्वाज्ञानसापेक्षं तदपाये "स एषोऽकलोऽमृतः'' इति श्रुतिसिद्धनिष्कलविष्णुभावारूढानां गगनवन्निरवयवं निष्कलब्रह्मगोचरोऽयं सिद्धान्तः इत्यर्थः॥ तथापि पारिब्राज्योपाधियोगतः कथं तदन्तःकरणं निष्कलगोचरं भवतीत्यत आह—अमृतकल्लोखनदीति। निष्कलब्रह्मभावापन्नान्तःकरणं स्वमात्रभावामृततरङ्गविद्वरज्ञानदीविच्चेदेकरसगोचरं तद्वन्तःकरणिमत्यर्थः॥ तेषां क्षयिण्ण्यादिगुणकान्तःकरणयोगतः तत्स्वरूपमपि तथेत्यत आह—अक्षयं निरक्तनिमिते। कामादिवृत्तिमदन्तःकरणं क्षयिण्ण्यञ्जनाहं च भवेत् परिब्राजकान्तःकरणस्य तद्वपरीत्येन निर्विकल्पब्रह्ममात्रपर्यवसन्नत्वात् तद्वप्मक्षयं सर्वत्र निरञ्जनं चेत्यर्थः॥ तेपामेवं वोधप्रदाता कीदृशः इत्यत आह—निःसंशय ऋषिरिति। श्रुत्याचार्यप्रसादमिद्वमा निःसंशयं यथा भवति तथा निष्प्रतियोगिकब्रह्ममात्रभावमृषयवगच्छिति शिष्यान् ग्राह्यति विति निःसंशय ऋषिराचार्य इत्यर्थः। ''सर्वशरीरस्थचतन्यब्रह्मप्रापको गुरः'' इति श्रुतेः। तथाविधदेशिकानुशिष्टपरिब्राट्पटल्सेव्यदेवता केत्यत आह—निर्वाणो देवतेतः। निर्वाणमिति वक्तव्ये निर्वाण इति लिङ्गच्यत्ययः। ब्रह्ममात्रावस्थानलक्षणनिर्वाणं कैवल्यं तद्वपतया देदीष्यमाना वासुदेवक्रपणि देवतेत्यर्थः।

# '' सर्वभूताधिवासं यद्भूतेषु च वसत्यपि । सर्वानुप्राहकत्वेन तदसम्यहं वासुदेव: ॥

इति श्रुतेः ॥ एवं निर्वाणदेवताभावमापन्नानामपि स्वकुळानुरूपा प्रवृत्तिः स्यादित्यत आह्—निष्कुळप्रवृत्तिरिति । स्वातिरिक्तकुळगोत्रादेः मायिकत्वेन कारणतुल्यत्वात् न हि ब्रह्ममात्रज्ञानसमकाळं स्वान्यकुळानुरूपा प्रवृत्तिनिवृत्तिर्वा अस्तीत्यत्र—"उत्पन्नतत्त्वबोधस्य यथापूर्वे न संसृतिः" इति भगवत्पादोक्तेः । प्रवृत्तिसामान्याभावे देहधारणा कथमिति चेन्न । स्वदृष्ट्या देहतद्भारणाविश्रमवैरल्यात् । यदि प्रातिभासिकदृष्ट्या स्फुरेत्तदा देहधारणामात्रप्रवृत्तिनिवृत्त्योरपि तथात्वात् । न हि प्रातिभासिकपृतृत्यादिः कार्यकारी भवति । "प्रतिभासत एवेदं न जगत् परमार्थतः" इति श्रुतेः ॥ कि तादृशज्ञानं केवळज्ञानमिति । शास्त्रीयज्ञानस्य स्वातिगिक्तसत्ताबाधकत्वेऽपि कार्यकारी प्रवृत्तेरबाधकत्वात् नेदं शास्त्रजं भयितुमर्हति किं तु तदुपेयतत्त्वज्ञानमेवेद्यर्थः ।

ण्वं ज्ञानिभिः पठनपाठनादिकं न कार्यं ततो ब्रह्मविद्यासंप्रदायविच्छेदः स्यादित्यत आह——ऊर्ध्वाम्नाय इति । तैः कर्तव्याकर्तव्यतया न किंचिदिप कार्यान्तरं विद्यते यदि प्राण्यदृष्टतः स्यात् तदा अधोभावंगतकर्मोपासनाकाण्डद्वयगोचराम्मायजातपठनपाठनाभावेऽपि ऊर्ध्व ब्रह्म यत्र उपनिषत्कदम्बे आम्नायते सोऽयं अध्वीम्नायः ईशाद्यशेत्तरशतोपनिषत्यूगः गुरुतः खयं वा पठेच्छिष्यान् वा पाठयेत् । ण्वंकृते ब्रह्मविद्यासंप्रदायाविच्छेदोऽपि स्यादिति यत् तत् सहजं इत्यत्र—

"सर्वेषु वेदेषूपनिषदमावर्तयेत्।" "सदोपनिषदं विद्यामभ्यसेन्मुक्तिहेतुकीम्। कायः करोतु कर्माणि वृथा वागुच्यतामिह्। तारं जपतु वाक् तद्वत् पटत्वाम्नायमस्तकम्॥" "विण्णुं ध्यायति धीर्यद्वा ब्रह्मानन्दे विलीयताम्। साक्ष्यहं किंचिदण्यत्र न कुर्वे नापि कारये॥"

इत्यादिश्रुतेः ॥ एवं ब्रह्मविद्यासंप्रदायप्रवर्तकानामवस्थानं साल्यम्बं स्यादित्यत आह— निरालम्बपीठ इति । स्वातिरिक्तालम्बनग्रून्यब्रह्ममात्रतया पीठ आसनं स्थितिरित यावत् । "निविशेषज्ञानिनः स्यात् स्वे महिम्नि सदा स्थितः" इति स्मृतेः ॥ तेषां काभिनिवेशः इत्यत्र— संयोगदिश्चेति । सिन्छ्ण्यपटल-ब्रह्ममात्रज्ञानयोगवितरणे दीक्षा अभिनिवेशः इवेत्यर्थः । एवमभिनिवेशाभासोऽपि शिप्यादृष्टनिमित्तो न स्वत इति भावः ॥ तदुपदेशः कीदृशः इत्यत्र—वियोगपदेश इति । प्रसक्तस्वातिरिक्तास्तित्वभमवियोगः न हि निष्प्रतियोगिकस्यमात्रे स्वातिरिक्तमस्ति नास्तीति विभ्रमावकाशोऽस्तीत्युपदेशः "अनन्यप्रोक्ते गित्तरत्र नास्ति" इति श्रुतेः ॥ एवं शिष्योपदेशन्यप्रतया दुःखादिकं स्यादित्यत आह— दीक्षासन्तोषपावनं चेति । कुत्राप्यनभिनिवेशतः स्वाभिनिवेशाभासोऽपि शिप्यपटलसन्तोपकरः पावनकरश्चेत्यर्थः ॥ तद्दर्शनमिप तथेत्याह—द्वादशादि-त्यावलोकनमिति । पावनहेतुद्वादशादित्यावलोकनवत् ब्रह्मवित्परिव्राजकावलोकनमिति । पावनहेतुद्वादशादित्यावलोकनवत् ब्रह्मवित्परिव्राजकावलोकनमिति । पावनहेतुद्वादशादित्यावलोकनवत् ब्रह्मवित्परिव्राजकावलोकनमिति । तथा च श्रुतिः ।

'' खेचरा भूचराः सर्वे ब्रह्मविदृष्टिगोचराः । सद्य एव विसुच्यन्ते कोटिजन्मार्जितैरवैः ॥ '' इति ॥

निरिममानिनां रक्षा का इत्यत्राह—विवेकरश्चेति । ब्रह्ममात्रविवेको ज्ञानमेव रक्षा ।

'' श्रुत्याचार्यप्रसादात्ततत्त्वज्ञानास्तसंशयम् । ब्रह्मविष्णवादिविबुधाः पालयन्ति त्यजां कुलम् ॥ ''

इति स्मृते: ॥ तत्केलि: कुन्नेति तन्नाह् — करुणैव केलिरिति । स्वाङ्गपटलं स्वपद् प्रापणीयमिति या करुणोदेति सेव केलि: ॥ तन्माला का इत्यत आह— आनन्दमालेति । स्वानन्दालंकृतत्वात् ॥ तद्गोष्ठी केति तन्नाह् — एकासन-गुह्रायामिति । सर्वन्नेकमेव आसनमवस्थानमटनं चल्लनं वा येषां ते एकासनाः । तेषां विहरणभूमिः गुहा तस्यां मुक्तः परित्यक्तः सिद्धासनादिपरिग्रह् नियमो येस्ते मुक्तासनाः तैः स्वरूपसुखं यलुभ्यते तदेव गोष्ठी न हि जनसंबन्धिनी ॥ तद्र्यं कि परै: भिक्षा कल्पनीयेति तन्नाह् — अकल्पितिभक्षाशीति । स्वार्थं गृहिणः पक्तवा सुक्तवा स्वस्थास्तिष्ठन्ति ग्रामेकरात्रादिनियमतो गोदोहनमात्रकालानकाङ्क्षिषु भिक्षुपु भिक्षार्थमागतेषु पुनस्तदर्थं पाकानवसरात् मुक्तहोषमेव दास्यन्तीति स्वार्थमविकल्पितां भिक्षामश्चातीत्विकल्पितभिक्षाशी । तथा च स्मृति:—-

''ग्रामैकरात्रमटनं प्रवेशं चापराह्नके । गोदोहमात्रमाकांक्षन्निप्कान्तो न पुनर्बजेत् ॥''

इत्यादि ॥ तदाचारः कीदृशः इत्यत्र—हंसाचार इति । हंसशब्देन तत्त्वंपदार्था-वुच्येते तह्नद्वस्येनयानुसंधानमाचारः शीलिमत्यर्थः ॥ ते शिष्येपु कि प्रति-पादयन्ति इत्यत्र—सर्वभूतान्तर्वर्तीति । स्वः इदृष्टिप्रसक्तसर्वभूतेषु स्वज्ञदृष्टयान्त-वर्ती हंसः प्रत्यगमिन्नपरमात्मा परमार्थदृष्ट्या सर्वापह्नवसिद्धं ब्रह्म निष्प्रति-योगिकस्वमात्रमिति प्रतिपादनं कुर्वन्ति ॥ तेषां कन्याकौपीनदण्डयोगपदृपादुका-चरणबन्धमोक्षनिद्रामुद्धाः कीदृशाः इत्यत आह—धैयेंत्यादिना । ब्रह्मातिरिक्तं न किंचिदस्तीति मनोधैर्यमेव कन्था । स्वातिरिक्तोदासीनधीरेव कौपीनम् । सविवेदान्तार्थविचारो दण्डः । प्रत्यगभेदेन ब्रह्मावल्लोकनमेव योगपट्टः । स्वातिरिक्तवाह्यसंपच्छ्रीरुच्यते तदस्पर्शनाय तस्यां पादुका । परेच्छ्रयेव देहधारणमात्रचेष्टाचरणम् । तथा च श्रुतिः—"परेच्छ्रया च दिग्वासाः स्नानं कुर्यात् परेच्छ्रया " इति । सुषुम्नायां कुण्डलिनीप्रवेशो भवितव्य इति संकल्प एव बन्धः स्वातिरेकेण नाडीकुण्डलिनीचिन्तायाः ब्रह्मावरणहेतुतया बन्धत्वं युज्यत इत्यर्थः । तथा च श्रुतिः—

" नाडीपुञ्जं सदासारं नरभावं महामुने । विमुच्यंवात्मनात्मानमहमित्यवधारय ॥ "

इति । स्वातिरिक्तात् परः परमात्मा स्वातिरिक्तास्तित्विविश्वम एव **परापवादः** परमात्मावरणं तस्माजीवन्नपि यो मुच्यते स जीवन्मुक्तो भवेत् । तथा च स्मृतिः—

''स्वातिरिक्तास्तिताम्रान्तिः स्वमात्राष्ट्रतिरीरिता । स्वमात्रज्ञानखड्गेन तान् छित्त्वा विचरेद्यतिः '' ॥ इति ॥

शिवाभेदेनावस्थानं शिवयोगः स एव निद्रा निर्विकलपकसमाधिरित्यर्थः । चशब्दतः पुनर्युत्थानाभावो द्योत्यते खे चिदाकाशे स्वाइतृष्ट्या स्वाविद्यापद-कलपनायाश्चरित्तत्वात् खेचरी स्वाविद्यापदः तत्स्वातिरेकेणास्तीति धीः मुच्छब्देनोच्यते सर्वापह्वसिद्धं ब्रह्म निष्प्रतियोगिकस्वमात्रधिया खेचरीमुद् द्रावयतीति खेचरीमुद्द्रात तत्त्वज्ञानम् । चशब्दात् बाह्यखेचरीमुद्द्रापि गृह्यते ॥ मुद्द्रावकतया दुःखरूपता स्यादित्यत आह—परमानन्दीति । परमानन्दीति छङ्गच्यत्ययः । परमानन्दिनी खेचरीमुद्द्रत्यर्थः । भजतामानन्दातिहेतुत्वात् तथाविधानन्दब्रह्म ॥ किं सर्गणं तत्राह—निर्गुणगुणत्रयमिति ॥ ब्रह्ममात्रसिद्धेः गुणत्रयतत्कार्यापह्वयूर्वकत्वात् निष्प्रतियोगिकनिर्गुणं ब्रह्म केन छभ्यमित्यत आह—विवेकरुभ्यमिति । ब्रह्मातिरिक्तं नेति तत्त्वज्ञानं विवेकरुनेनैव छभ्यमित्यर्थः । "नान्यः पन्था अयनाय विद्यते" इति श्रुतेः ॥ छभ्यमित्युक्तितः

तत् किं सातिशयं तत्राह—मनोवागगोचरमिति । यत् स्वावशेषतया लभ्यं तत्करणग्रामापह्नवसिद्धं निरतिशयमित्यर्थः । ब्रह्मणः करणग्रामागोचरत्वेन ब्रह्मभावप्रसक्ती स्वाज्ञानुमृतिसिद्धकार्यप्रपञ्चस्य कारणसापेक्षत्वान हि ब्रह्म विना तथाविधकारणं किंचिदस्ति ॥ अतो जगत्कारणत्वहेतना ब्रह्मणो निप्प्रति-योगिकभावरूपत्वं सद्द्यान्तमाह—अनित्यमित्यादिना । यतो जगज्जनितं तद्रह्म नित्यमित्यवगन्तव्यम् ॥ जगतो नित्यब्रह्मजत्वेन नित्यत्वं स्यादित्यत आह—अनित्यमिति ॥ किमिवानित्यमित्यत्र—स्वप्नेति । स्वप्नोपलक्षिता-वस्थात्रयतत्कार्यात्मकं जगत् अभ्रपरिदृश्यमानमोहगजादिमिथ्यावस्तृतुल्यं तथा समिधेदेहादिसंघातं तन्मोहगणजालकलितं जगत् रज्जुसर्पवत् कल्पितम् ॥ तत्कलपनाधिष्टानं कि विष्णवादि तत्राह—विष्णुविध्यादिशताभिधानलक्ष्य-मिति । विष्णवादिशब्दवाच्यविष्णवादयस्तल्रक्ष्यं ब्रह्मेत्यर्थः ॥ विष्णवादिमार्ग-प्रापकहेतुः कः इत्यत्र—अङ्कुशो मार्ग इति । यथा रज:स्वामिनोऽङ्कुशः स्वेफ्सितदेशगमनहेतुः तथार्चिरादिमार्गो विष्यवादिप्रापकहेतुरियर्थः ॥ किं अर्चिरादि विष्णवादिव्यतिरिक्ततया शून्यमित्यत्राह—शून्यं न संकेत इति ! अर्चिरादेः विष्णवाद्यव्यतिरेकात् न शून्यत्वं तद्यत्वेन सत्यमित्यर्थः। तथाच स्मृति:—

> ''स्वारोपिताखिळाण्डाळे स्वाभेदश्चितिमानतः । प्राप्यप्रापकभेदेऽपि सर्वे विष्णवात्मकं जगत् ॥'' इति ॥

तथा चेद्विष्णुरित्याख्या किं न स्यादित्यत्र तस्य विष्णुत्वेऽपि मार्ग इति व्यवहारतो व्यावहारिकोऽयं संकेतः व्यावहारिकदृष्ट्या वा भूवेकुण्ठयोर- धोर्ध्वपातित्वं मार्गस्य निरालम्बान्तरिक्षपातित्वं च प्रसिद्धम् ॥ तत्र गन्तु- पटलगमनयोग्यतासंपादकशक्तिः का इत्यत आह—परमेश्वरसक्तेति । परेषां जीवानां ईश्वरो विष्णुः तत्सत्तासामर्थ्यं गन्तुनिरालम्बमार्गगमनशक्तिप्रदत्या पट्वीत्यर्थः ॥ साङ्कुशार्विरायुक्त्वा ब्रह्ममात्रप्रापकोपायमाह— सत्यसिद्धयोगो मठ इति । "सन्मात्रमसदन्यत्" इति श्रुतिसिद्धसन्मात्रोऽहमिति भावनैव योगः तथोगविश्रान्तिस्थानं विदेहकैवल्यमेव मठः तदेव निर्विशेषब्रक्षप्रापक-

मार्ग इत्यर्थः ॥ किं तन्मार्गद्वयप्राप्यममरपदम् । तत्राह—अमरपदं न तत्स्व-रूपमिति । न हि मार्गद्वयगम्यममरपदं खर्गो भवितुमईतीस्पर्थः ॥ तथा चेत्तत किं इत्यत आह—आंदिनहा स्वसंविदिति । सर्वादित्वादादिकारणं ब्रह्म कार्यसा-पेक्षकारणतापि नास्तीति या संविदुदेति सै**वादिब्रह्म। स्वसंवित्** स्वमात्र-ज्ञानस्वरूपिप्तयर्थः । ''विज्ञानमानन्दं ब्रह्म'' इति श्रुतेः ॥ मुमुक्ष्मिः केन रूपेणात्मा ध्येय: इत्यत्राह-अजपागायत्रीविकारदण्डो ध्येय इति। मूलाधारप्रभवोच्छ्रासनिःश्वासात्मिका हंसस्सोऽहमिति भावनामयी अजपेत्युच्यते। गायन्तं त्रायत इति गायत्री । स्वाविद्याद्वयतुर्योशरूपा स्वाविद्याद्वयस्थूलादि-चतुरंशोऽपि तद्विकारेः तत्सर्वापह्नवसिद्धपरमात्मैवाजपागायत्रीविकारवण्डः परिवाजकै: निष्प्रतियोगिकस्वमात्रतया ध्येय इत्यर्थ: ॥ एवं ध्यात: परमहंसपटळस्य शीतादिद्वन्द्वत्राणनकरकन्था का इत्यत आह -- मनो-निरोधिनीकन्थेति । मनः स्वाविद्यातत्कार्यं तिन्नरोधिनी ब्रह्मविद्या सैव कन्था विद्यायाः स्वाविद्याविकालिपतशीतादिग्रासत्वात् ॥ विद्यया कि दर्शनीयं इत्यत आह—योगेन सदानन्दस्वरूपद्रशनिमिति। प्रत्यक्परचितोरैक्यं योगः। तेन संजात**सदानन्दस्वरूपदर्शनं** विद्यानिष्पन्नमित्यर्थः ॥ एवं दर्शनसंपन्नः किमश्रातीस्रत आह**-आनन्दभिक्षाशी**ति ॥ निर्विकलपकावस्थायां स्वा-नन्दातिरिक्तभ्राम्यिभक्षासंभवात् तित्रवासभूमिः केयत आह — महाइम-शानेऽप्यानन्दवने वास इति। महाइमशाने काश्यां तत्राप्यानन्दवने ब्रह्मनालादिप्रदेशे वासो वसतिः कर्तन्येसर्थः । यद्वा—महदादिपञ्चभूत-भौतिकजातभस्मीकरणहेतुत्वान्महाइमशानं प्रत्यक्चैतन्यम्। गाढभूमानन्दः आनन्दवनम् । तस्मिन् महादमशानेऽप्यानन्दवने प्रत्यगभिन्ने परमात्मिन स्वे महिम्नि खावशेषतया वासो वसतिभेवेदित्यर्थः ॥ तत्सदनं कुत्रेति तत्राह — एकान्तस्थानमठामिति । स्वेतरजनसंबाधशून्यमेकान्तस्थानं तदेव मठं सदनमित्यर्थः ॥ तस्य चेष्टा का इत्यत आह—-**उन्मन्यवस्था शारदा चेष्टे**ति । समाहितदशायासुन्मनी निर्विकल्पकावस्था ततो व्युत्थानदशायां सर्ववेदान्तार्थ-शारदा ब्रह्मविद्या चेष्टेत्पर्थः॥ तद्गतिः कुत्र इत्यत्राह— प्रकाशिनी

उन्मनीगतिरिति । पदे पदे निर्विकलपकरूपायासुन्मन्यां गतिर्धावनम् ॥ तत्पीठं कि इसत्राह—निर्मेलगात्रं निरालम्बपीठमिति । उन्मन्यवस्थारुद्धस्य यते: निर्मेलगात्रं निर्विशेषज्ञानं ब्रह्ममात्रगोचरत्वं निरालम्बत्वं तत्र पीठमा-सनिमत्यर्थः ॥ तित्रया कीदशी इत्यत्र — अमृतकहोलानन्दक्रियेति । अमृतकल्लोलवदानन्दसागर इव महागम्भीरतैव क्रिया परमार्थतो निष्कि यत्वात् ॥ तित्सद्भान्तः कः इत्यत्र - पाण्डरगगनमहासिद्धान्त इति । पाण्डरशब्देन चिद्रचयते । सैव गगनं चिदाकाशम् । तत् स्वमात्रमिति निश्चयो महासिद्धान्तः ॥ एवं सिद्धान्तोपदेशःस्वाराज्यप्रापक इत्याह — शमदमादीति । यथोक्ताधिकारी शिष्योदेशेन देशिकोपदिष्टो मनः प्रणवादिः तस्य स्वाति-रिक्तास्तित्वभ्रमतः संतारणात् तारकत्वम् । एवं तारकोपदेशः शिष्याणां शमादिमाधनसंपत्तिपुरस्सरं प्रत्यक्परचिदैक्यहेतुः। तद्यथा स्वान्तरिन्द्रिय-निप्रहः शमः । बाह्येन्द्रियनिप्रहो दमः । आदिशब्देन उपरत्यादिमाधनजातं गृद्यते । एवं साधनजातस्यासुरसंपद्ग्रासदेवीसंपत्प्रापकत्वात् दिव्यशक्तित्वं तदाचरणं तद्नुष्ठानम् । तनिर्वत्येशरीरं क्षेत्रं सर्वसाधनप्ररोहभूमित्वात् । तत्र शब्दादिविषयमदिरपातारं जीवं तन्मदिरवासनातो विमुखीकृत्य पालनात् त्राणनात् पात्रं अन्तः करणं तयोः क्षेत्रपात्रयोः श्रवणादिसाधनानुष्ठानकरणसामध्ये पटेता तद्भेत: आचार्योपदिष्टतारक इत्यर्थ: ॥ तारकप्रतिपाचदेवता का इस्पत्राह—अद्वैतसदानन्दो देवतेति । शिष्य।चार्यजप्तृजपादिकलनाप्रासमद्वैतं ब्रह्म तत्स्वरूपभूतो योऽयं आनन्दः तस्य देदीप्यमानरूपत्वात् देवतेति संज्ञा न हि सातिज्ञाया देवतास्तीत्यर्थः ॥ तदात्युपायनियमः कः इत्यत्र — नियमः स्वान्तरि-न्दियनिग्रह इति । स्वस्यान्तरिन्द्रियमन्तः करणम् । तद्यथा कामादिवृत्त्या-कारेण न परिणम्यते तथा 'ब्रह्माहम् ' 'अहमेव ब्रह्म' इति निप्रहो ब्रह्माकार परिणति:, सैव नियम: । तथा च स्मृति:--

> "विषयेभ्य: परावृत्त्य करणग्राममङ्कसा । ब्रह्माकारेण युज्यस्व तद्धिते नियमो भवेत्" ॥ इति ॥

एवं नियमवता सक्तव्यं कि इसत्राह—भयमोहशोकक्रोधत्यागस्त्याग इति। जीवेशभिदा समुद्भतं भयं देहादावात्मबुद्धिर्मोहः स्वाभिलिषतवस्त्वपाय-जः शोकः कामापूरणसंजातः क्रोधः तेषां त्यागः संन्यास एव त्यागः तेनैव ज्ञानपरिपन्थि सर्वे यक्तमिसर्थः ॥ एवं सागतः कि स्यात् इसत आह—परावरैक्यरसास्वादनिमिति । अतत्त्यागतो जीवेश्वरैक्यरसास्वादनं भवेदित्यर्थ: ॥ एवं रसास्वादनतः किं भवेत् इत्यत आह- अनियामकत्व-निर्मलशाक्तिरिति । ईश्वरेण स्वस्वकार्ये नियम्यत इति नियम्यं जीवजातम् । तदन्तर्यामिनियामकः ईश्वरः । तयोः मायिकत्वेन तदतीतत्वं अनियामकत्वं सर्वसाक्षित्वम् । तस्य नियम्यनियामकभिदा प्रासत्वात् तदेव निर्मेलकाक्तः सर्वावभासकत्वसामर्थ्यमित्यर्थः ॥ एवं शक्तितः कि भवेत् इत्यत आह— स्वप्रकाशब्रह्मतत्त्व इति । स्वाविद्याद्वयतत्कार्यापद्ववसिद्धे स्वप्रकाशमात्रे **ब्रह्मतत्त्वे** तद्बै: शिवशक्तिसंपृटितप्रपश्च: समारोपित: । तत्रत्यसचित्सुखं शिवांशः नामरूपे सचित्सखावृती शक्त्यंशः तयोश्विदचितोस्तेजस्तिमिरवदः परस्परविरुद्धयोः योगो मायया संपुटितः यो घटपटादिप्रपञ्चः तस्योच्छेदनं ''अहं ब्रह्मास्मि'' इति ज्ञानासिना यथा भवेत् तथा ब्रह्मसम्यग्ज्ञानाग्निना पत्राक्षाक्षिकमण्डलभावाभावदहनं भवेदित्यर्थः । स्वकार्यजातं परितः आवृत्य त्रायते गोपयतीति जीवेजभ्रान्तिजतादात्म्यास्पदं व्यष्टिसमष्टिकारण-शरीरं पत्रमित्युच्यते । तत्कार्यं विश्वत्यवयवशोभिजीवेशसहजतादातम्यास्पदं व्यष्टिसमष्टिलिङ्ग्ञारीरमक्षमित्युच्यते । तत्कार्यतया जीवेशकर्मजतादातम्यास्पदं व्यष्टिसमधिपिण्डब्रह्माण्डाख्यस्थूळशरीरमक्षीत्युच्यते । एवं पत्राक्षास्यभिध-शरीरत्रयं येषां ते पत्राक्षाक्षिकाः प्राज्ञतैजसविश्वामिन्नेश्वरसूत्रविराजः । तेषां मण्डलं पटलं स्वदृष्ट्या । एतत्सर्वे साक्ष्यजातं साक्षिमास्यं साक्ष्यसापेक्ष-साक्षिताया अपि दहनं विलापनं भवेदित्यर्थः ॥ ततो ब्रह्म किं रूपं विभ-तींत्यत आह—विभ्रत्याकाशाधारमिति । स्वाधेयाकाशादिपञ्चमहाभूततत्कार्या-धारत्वेन आधेयसापेक्षाधारतापह्नवसिद्धनिष्प्रतियोगिकब्रह्ममात्रतया यदविशिष्यते स्वाज्ञादिदृष्टिमोहे सत्यसति तदेवंरूपं परमार्थदृष्ट्या बिस्रति । य एवंवित सोऽयं ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वरीयान् मुख्यावधूतो भवतीति भावः ॥ शिखायज्ञोप-

वीतिवरलानां कथं ब्राह्मणता इत्यत आह— क्षित्रं तुरीयं यज्ञोपवीतं तन्मया शिखेति । स्वातिरिक्ताशिवग्रासं शिवं तुरीयं तुरीयातीतं वा ब्रह्मैव यज्ञोपवीतं शिखा च शिवमया शिवमयीत्यर्थः । तथा च श्रुति:—

> ''शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतं च तन्मयम् । ब्राह्मण्यं सकछं तस्य इति ब्रह्मविदो विदु: ॥ '' इति ॥

इत्यंभूतब्राह्मणदृग्गोचरं जगदिप चिन्मयं इत्याह—चिन्मयमिति । उत्सृष्टिः पर्वतवृक्षलतागुङ्जादिसमिः । तज्ञातिरण्डं स्थावरम् । सम्यक्ततः सन्ततः विविधरूपत्वात् अक्षी स्थूलक्षरीगदिर्येषां ते सन्ततोक्षिकाः जीवाः जङ्गमात्मकाः । तेषां मण्डलं पटलं चिन्मयमेव भवेदित्यर्थः । ''जीवश्चिन्मात्रविग्रहः'' इति श्वतेः ।

''यथा मृत्पिण्डसंभूतो घटादिः किन्न मृन्मयः । तथा स्थिरचरं विश्वं चिन्मयं चित्समुद्भवात् ॥ ''

इति स्मृतेश्च ॥ तद्दृष्ट्या विश्वं चिन्मयमस्तु तस्यापि शरीरत्रययोगतः सांसारिकी प्रवृत्तिः स्यात् इत्यत आह — कर्मनिर्मूळनिमिति । स्वाविद्या द्वयतत्कार्यशवपूगदहनयोग्ये दमशाने प्रत्यगिमत्रब्रह्मणि मुख्यावधूतत्वप्राप्तिहेतु-तत्त्वज्ञानसूर्योदयसमकाळं स्वाविद्याद्वयतत्कार्यकर्मत्रयतत्कार्यशरात्रयत्ज्ञाहंकारः ममकारतिन्वर्वर्यसंसारध्वान्तस्य दहनमपह्नवंगत्वात् न पुनः तस्य संसारप्रवृत्ति-नवृत्तिध्वान्तोऽस्ति नास्तीति का कथा किमाश्चर्य इत्यर्थः । तथाप्यादेहपातं संसारानुवृत्तिः स्यादिति चेन्न तस्य परदृष्टिनिमत्ततया किंचित्करत्वात् । देहधारणमात्रसंसारा वा स्यादिति चेन्न देहधारणमात्रसंसारस्य देहादा-वात्मात्मीयाभिमानाभावात् असंसारत्वात् ।

''देहश्चिरं तिष्ठतु वा तत्काले लयमेतु वा। स्वज्ञानकालमुक्तस्य पुनःसंसारिता कथम्॥''

इति स्मृते: ॥ परमार्थदृष्ट्या देहत्रयाभावे स कथं तिष्टेत् इत्यत आह — अनाहताङ्गीति । निष्प्रतियोगिकज्ञहामात्रज्ञानेन आसमन्ताद्भतमाहतं अविद्या- पदतत्कार्यजातं अपह्रवरूपं तस्याप्यपह्रवसिद्धं अनाहताङ्कं तद्व्पेण स्थितत्वात् अयमनाहताङ्को । ब्रह्ममात्रज्ञानसमकालमेव स्वशरीरत्रयमस्ति नास्तीति विभ्र-मस्यापह्रवंगतत्वात् मुख्यावघूतो विदेहमुक्तो विचरेदित्यर्थः ॥ १–९८॥

# गौणावधूत:, तचर्या, तत्फलं च

निल्लेगुण्यस्वरूपानुसंघानं समयं भ्रान्तिहननम् । कामादि-वृत्तिदहनम् । काठिन्यदृदकौपीनम् । चिराजिनवासः । अनाहत-मन्त्रं अक्रिययैव जुष्टम् । स्वेच्छाचारस्वस्वभावो मोक्षः ॥ ९९ ॥

मुख्यावधूतळक्षणमेवमुक्त्वा गौणावधूतं तच्चर्यं तत्कळं च व्यक्तीकरोति
— निक्षेगुण्येत्यादिना । सत्त्वादिगुणानां समाहारस्त्रेगुण्यम् । स्वाविद्यापदतत्कार्यजातं तदपवादाधिकरणं निक्षेगुण्यं 'ब्रह्माहम्', 'अहं ब्रह्म', इति भावनमनुसंधानम् । तदिष समयं सभायमित्यर्थः । एवमनुसंधानस्य विद्यादृत्तित्वेन ब्रह्ममात्रावृतिक्त्पत्वात् भ्रान्तित्वं तद्धननं नाशनं कुर्यादित्यर्थः । तथा कामसंकल्पादिवृत्तिद्द्दनं विलापनं च । द्विविधब्रह्मचर्यहेतुमृदुकार्पास-कौपीनविल्क्षणतया काठिन्यदृद्धकौपीनान्तिरतशेष्मगतोध्वरेतस्त्वं च । श्रीतवातोष्णत्राणनपटुवासोविल्क्षणिचराजिनवासोदिगम्बरत्वं च वा । अनाह्तमन्त्रं तुरीयोङ्कारं च । तुरीयोङ्कारस्य तुर्यतुर्यत्वेन केनाण्यनाहतत्वात् "तुरीयोङ्कारप्रविद्योतं तुर्यतुर्यं " इति श्रुतेः । अनाह्तमन्त्रं तुर्यतुर्यं ब्रह्म । अकियया सर्वविकियापह्वसिद्धया चिन्मात्रिया जुष्टं सेवितम । यद्वा गौणावधूतं ब्रह्मात्मेति मन्तारं त्रायत इति मन्त्रं सम्यग्ज्ञानं च स्वक्तपानुसंधानतो भवेदित्यर्थः । गौणावधूतोऽप्येवं साधनसंपन्नश्चेत् मुख्यावधूतो भवति तदा तस्य विधिनिषेधप्रवृत्तिनिवृत्त्यतीतत्वेन शिष्टशिक्षणरूपोऽयं स्वेच्छाचारो भवेत् न तदुन्मार्गप्रापको भवितुमहिति । सोऽपि स्वस्वभावः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> इ. इ १. 'भ्रान्तिहरणम्'.

क्रियाकारकवन्धप्रासत्वात् । स एव **मोक्षः** स्वेतरकळनापह्नवसिद्धपरमात्म-रूपत्वात् ।

''ब्रह्मैवास्मीति या वृत्तिः सेव योग इतीरिता । योगेन गतकामानां भावना ब्रह्म चक्षते ॥''

इति स्मृतेः ॥ ५९ ॥

#### **मुख्यावधूतोपायसंपत्तिः**

परंब्रह्मष्ट्रववदाचरणम् । ब्रह्मचर्यशान्तिसंग्रहणम् । ब्रह्मचर्या-श्रमेऽधीत्य वानप्रस्थाश्रमेऽधीत्य स सर्वविन्नचासं संन्यासम् । अन्ते ब्रह्माखण्डाकारं नित्यं सर्वसंदेहनाशनम् ॥ ६० ॥

मुख्यावधूतत्वं यदुपायकं तदुपायसंपत्ति तत्फलमि प्रकटयति—परं ब्रह्मेरादिना । आदौ तावत् गृहस्थेतरो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो वा खाश्रमाचार-मंपनः सन् अपारगम्भीरिवस्तारसंसारसागगेत्तारणार्थं सर्वस्मात् यत् परं तद्वस् तद्वोचरज्ञानं परं ब्रह्म प्रवं तद्वान् मुख्यावधूतः तदाचरणं तत्सेवनं कृत्वाथ तिन्नकटे स्विचत्तरग्रुद्विपर्यन्तं द्विविधब्रह्मचर्यपुरस्सरं गुरुकुळवासं कृत्वाथ शान्तिदान्त्यादिग्रहणं साधनचतुष्टयोपळक्षणार्थं तदस्यस्याथ बाह्यान्तर्विक्षेपक-बिळतश्रवणाद्यनुष्टानानर्हकाम्याश्रममप्राप्येव स्वाविद्याद्रयत्त्कार्यग्रासम्बवेदान्त-शास्त्र स्वाचार्यमुखतो ब्रह्मचर्यश्रमे वानप्रस्थाश्रमे तुर्याश्रमे वा अधीत्याध्ययनं श्रवणं कृत्वाथ मननं निदिध्यासनं च मुख्यावधूतताहेतुपूर्वाभ्यस्तसाधन-विन्याससहितं स सर्वविन्यासाधिकरणं कवळीकृतसर्वसन्देहादिवृत्तिपटळं देह-त्रयामिमानान्तकाळे संन्यासमखण्डाकारं ब्रह्म भृत्वा मुख्यावधूतो विदेहमुक्तो भवतीत्यर्थः।

"न्यास इति ब्रह्म । न्यास एवाखरेचयत् ॥," "अक्षरत्वाद्वरेण्यत्वाद्भूतसंसारबन्धनात् । तत्त्वमस्यादिलक्ष्यत्वादवधूत इतीर्यते ॥," "ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति" इस्यादिश्चतेः ॥ ६० ॥

#### अधिका रिनिरूपणम

# एतन्निर्वाणदर्शनं शिष्यं विना पुत्रं विना न देयम् । इत्युपनिषत् ॥ ६१ ॥

एतच्छास्त्रमनधिकारिणे न देयं, यथोक्तसाधनसंपन्नाय देयं, इत्युप-संहरित— एतिदिति । एतिन्निर्वाणदर्शनं ''निर्वाणोपनिषन्नामकं शास्त्रं नास्या-ब्रह्मवित्कुले भवति '' इति श्रुत्या ब्रह्मवित्कुलप्रसूतस्य यथोक्तसाधनवैकल्पेऽपि क्रमेण भवेदिति द्योत्यते । तस्मात् पुत्रो मुख्याधिकारी यदि शिष्यो यथोक्ताधिकारी तदा सोऽप्यधिक्रियते यत एवमतः पुत्रं शिष्यं विना यस्म कस्मैचित्र देयमित्यर्थः । ''नाप्रशान्ताय दात्र्व्यं नापुत्रायाशिष्याय वै पुनः'' इत्यादिश्रुतेः । इत्युपनिषच्छ्व्दौ निर्वाणदर्शनसमाप्तिद्योतकौ ॥

> श्रीवासुदेवेन्द्रशिष्योपनिषद्रसयोगिना । निर्वाणोपनिषद्वयाख्या लिखिता हरितुष्टये । निर्वाणोपनिषद्वयाख्या पञ्चाश्चुक्छतद्वयम् ॥

इति श्रीमदीशाबष्टोत्तरशतोपनिषच्छास्त्रविवरणे राप्तचत्वारिशत्संख्यापूरकं निर्गणोपनिषद्विवरणं सम्पूर्णम्

# परब्रह्मोपनिषत्

# भद्रं कर्णेभि:-इति ज्ञान्ति:॥

६रिष्टा ब्रह्मविद्या

अथ हैनं महाशालः शौनकोऽङ्गिरसं भगवन्तं पिप्पलादं विधिवदुपसन्नः पप्रच्छ । दिन्ये ब्रह्मपुरे संप्रतिष्ठिता भवन्ति खलु । क्यं सज्जित्यात्मन एप महिमा विभज्य एप महिमा विभुः कः । एप तस्मै स होवाच । एतत्सत्यं यत्प्रब्रवीमि ब्रह्मविद्यां विरष्ठां देवेभ्यः प्राणेभ्यः परब्रह्मपुरे विरजं निष्कलं शुभ्रमक्षरं विरजं विभाति स नियच्छिति । मधुकरराश्या निर्मकः अकर्मस्वपुरस्थितः कर्मकः कर्षकवत् फलमनुभवति । कर्ममर्मज्ञाता कर्म करोति । कर्ममर्म ज्ञात्वा कर्म कुर्यात् । को जालं विक्षिपेदेकेनैनमपकर्ष-त्यपकर्षति ॥ १ ॥

परब्रह्माख्योपनिषद्वेद्याखण्डसुखाकृति । परिव्राजकहरेहं परितस्त्रेपदं भजे ॥

इह खल्ज अथर्वणवेदप्रविभक्तेयं परब्रह्मोपनिषत् ज्ञानशिखोपवीतप्रकटनव्यप्रा ब्रह्ममात्रपर्यवसन्ता विज्म्भते । अस्याः संक्षेपतो विवरणमारभ्यते । शौनक-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> उ. 'मधुकर: श्वेव विकर्मक:' अयमपि पाठ: मूलकोशे दश्यते ।

. पेप्पलादप्रश्नप्रतिवचनरूपेयमाख्यायिका विद्यास्तुत्यर्था । आख्यायिकामवतारयति— अथेति । पप्रच्छ किमिति । लोके ये ये सुज्यमानाः पदार्थाः ते सर्वे पूर्वमेव दिन्ये ब्रह्मपुरे हिरण्यगर्भहृदयाकाशे संप्रतिष्ठिता भवन्ति खलु । तत्र आक्षिपति — कथमिति । स्वान्तस्स्थपदार्थान् विभागञ्चः प्रविभज्य एष महिमा अविटतवटनाशक्तिसंपन्नो भगवान् स्वात्मनः सकाशात् कथं तान् सृजन्नविष्ठते । क एष महिमा विभुरिति शौनकप्रश्लोत्तरमेष पिप्पलाद आह—एष इति। य एष पिप्पळाद इति ख्यात: तस्मै शौनकाय स होवाच। किमिति। यदहं ते वरिष्ठां त्रह्मविद्यां प्राब्धवि तदेतद्गह्म सत्यं असत्यसंभवप्रबोधसिद्भत्वात् ''परयतेहापि सन्मात्रमसदन्यत् '', ''ब्रह्ममात्रमसन्न हि '' इति श्रुतेः । तत् कुत्रोपळभ्यते इत्यत्र ब्रह्मपुरे रजआदिगुणतयाभावाद्विरजं प्राणादिनामान्त-षोडशकठावैरल्यात्रिष्कळम् , अत एव शुभ्रमक्षरं विभाति । किं कुर्वन् विभाति इत्यत्र श्रोत्रादिदेवेभ्यः इन्द्रियेभ्यः प्राणापानादिदश्रापाणेभ्यश्च स्वस्वविषयग्रहण-शक्ति दिशत् सत् तद्गतगुणदोषास्पर्शनतो विरजं विभाति प्रत्यरहेरेवं सदोपलभ्यत इसर्थः । पराग्भावे सति प्रसग्दृष्टिः कथमुद्रेति इसत्र इहामुत्रार्थ-फल्रहेतुमध्वाख्यानि कर्माणि कुर्वन्तीति मधुकराः जीवाः। तेषां राशिः समूहः तं आभूतसंप्रुवं बन्धमोक्षत्र्यवहाराईतया निर्मितवानिति निर्मकः। य एवं निर्माता परमेश्वरः स एव मुमुक्षुपटलानुकम्पया तद्गतपराग्भावं नियच्छति निगृह्णाति निःशेषं प्रसति । ततो मुमुक्षुणां प्रत्यग्दष्टिः प्रसीदित प्रत्यग्दष्टेः ब्रह्मोपलभ्यत इत्यर्थः । स्वात्मानं पुरस्कृत्य तद्भावभावनया तिष्ठतीति स्वपुरस्थितः प्रत्यग्दृष्टिः किंकर्मी इत्यत्र स्वकर्तव्यकर्मसामान्यं यस्य ।

> " कर्मणा बञ्यते जन्तुर्विद्यया च विमुच्यते । तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः ॥"

इति श्रुस्त्रर्थपर्यालोचनया न स्फुरित सोऽयमकर्मकः परिब्राडिस्पर्थः । तस्य कृतकृयत्वात् ''कर्तव्यं नैव तस्यास्ति'' इति श्रुतेः । तद्विपरीतपराग्दृष्टिस्तु स्वेहामुत्रफलोइरोन विविधं कर्मजातं करोतीति कर्मकः कर्मकृत् कर्षकवत्

स्वकृतोच्चावचकर्मफळं नानायोनिजन्मप्रापकमनुभवित । यत ण्वमतः कर्ममर्म-जन्मदिहेतुः कर्मेति ज्ञाता पुरुषः चित्तस्य ग्रुद्धये कर्मेति विदित्वा परमेश्वराराधनिधया कर्म करोति । यः स्वातिरिक्तस्रमता मोक्तुमिच्छति स मुनिः कर्ममर्म ज्ञात्वा निष्कामधिया स्वाश्रमोचितकर्म कुर्यात् । एके ण्किस्मन् ब्रह्मणि निष्णातः । को वा विवेकी विविधकर्मजालं विश्विपेत् निर्विशेपब्रह्मज्ञानप्रापकचित्तग्रुद्धिहेतुनिष्कामकर्मानुष्ठानं विना मुधा काम्यकर्म कुर्यात् कोऽपि न कुर्यादित्यर्थः । निष्कामधिया अनुष्ठितकर्माज्येनमधः कर्पतीत्यत आह— नेति । एनं निष्कामधिया कर्मानुष्ठातारं तदनुष्ठितकर्म सांसाग्विवपये जात्वपि नैवापकर्पति । द्विरुक्तितः स्वानुष्ठानतः चित्तग्रुद्धिप्राप्यज्ञानद्वागः महत्पदं प्रापयेत् इति द्योत्यते ॥ १ ॥

### त्रिपाद्रह्मप्रापकोपाय:

प्राणदेवताश्चत्वारः । ताः सर्वा नाड्यः सुषुप्तरयेनाकाशवन् ।
यथा रथेनः समाश्चित्य याति स्वमाल्यं कुलायम् । एवं सुषुप्तं ब्रूतायं
च परं च । स सर्वत्र हिरण्मये परे कोशे अस्ता क्षेषा नाडीत्रयं
संचरति । तस्य त्रिपादं ब्रह्म एषात्रेष्य ततोऽन्नुतिष्ठति । अन्यत्र
ब्र्तायं च परं च । सर्वत्र हिरण्मये परे कोशे यथैष देवदत्तो यष्ट्या
च ताड्यमानो नैवेत्येविमष्टापूर्तशुभाशुभैर्न लिप्यते । यथा कुमारको
निष्काम आनन्दमभियाति । यथैष देवः स्वप्न आनन्दमभिषावति ।
वेद एव परं ज्योतिः । ज्योतिषा मा ज्योतिरानन्दयत्येवमेव । तत्परं
यचित्तं परमात्मानमानन्दयति । शुभ्रवर्णमाजायतेश्वरात् । भूतस्तेनैव मार्गेण स्वप्तस्थानं नियच्छिति । जलुकाभाववद्यर्थाकाममाजायतेश्वरत्वात् । तावतात्मानमानन्दयति । परसन्धि यदपरसन्धीति ।

तत्परं नापरं त्यजित । तदैवं कपालाष्टकं संधाय य एष स्तन-इवावलम्बते । सेन्द्रयोनिः स वेदयोनिरित्यत्न जाग्रति । शुभाशुभाति-रिक्तः शुभाशुभैरिप कर्मभिनं लिप्यते । य एष देवोऽन्यदेवस्य संप्र-सादोऽन्तर्याम्यसङ्गचिद्रूपः पुरुषः प्रणवहंसः परं ब्रह्म न प्राणहंसः प्रणवो जीवः । आद्या देवता निवेदयति । य एवं वेद । तत्कथं निवदयते । जीवस्य ब्रह्मत्वमापादयति ॥ २ ॥

निर्विशेषत्रक्षज्ञानप्राप्यत्रिपाद्रक्षप्रापकोपायः कः इत्यत आह —प्राणेति । यिन्निकामकर्म नापकर्पति किं तु चित्तर्श्वद्भिज्ञ्ञानद्वारा ब्रह्मपदं प्रापयतीत्युक्तं तद्वद्व कीदशम्, तदाह्यपायश्च कीदशः इत्यत्र जीवस्य प्राणाधारत्या विश्वादितुरीयान्त-भेदेन प्राणदेवताश्चरवारः चतसः । तास्तासां उपल्लिधनाडयोऽपि रमारमेच्छा-पुनर्भवादिभेदेन चतस्र एव तत्र रमारमाख्यनाडीद्वयमवष्टभ्य खेसञ्चारश्चन्तर्वत् जाप्रत्त्वप्रश्चयवहारश्चान्तः सुष्ठतो भवति । तत्र दृष्टान्तस्तु यथा इयेनः समाश्रित्य चिरसञ्चारतः श्चान्तः सन् स्वनीडं प्रतियाति तथैवं बूता वक्ता जीवोऽपि अयं जाप्रतप्रश्चस्तदपेक्षया परं च स्वप्नप्रपञ्चस्तयोर्व्यवहृत्य श्चान्तः सन् स्वविश्चान्तिस्थानं नाडीद्वयमेत्य सुष्ठतो भवति । सोऽयं क सुष्ठपञ्चरत्तीयत्र ''यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तर्ह्वय आकाशः'' इत्यादिश्चत्यनुरोधेन सर्वत्र सर्वव्यापके हिरण्मये परे कोशे हृदयाकाशे वस्तुतोऽमृता होषा जीवरूपिणी देवता रमादिनाडीत्रयमवष्टभ्य जाप्रदाद्यवस्थात्रये बन्धमोक्षादिव्यवस्थायां च यः संचरति । तस्यैकपदमाविद्यकं तत्संबन्धवैरुल्येन त्रय्यन्तेः पद्यते स्वावशेषेण त्रायत इति त्रिपादं त्रेपदं ब्रह्मावशिष्यते इत्यत्र ।

'' त्रय्यन्तेः स्वावशेषेण पद्यते जायते च यत् । तत् त्रेपदं परं ब्रह्म स्वमात्रमवशिष्यते ॥ ''

इति स्मृते: । यदेवमविशष्टमेत्रैवेषा जीवाख्या देवता स्वरूपमेष्य प्राप्य तनस्तन्मात्रमनुतिष्ठति अवतिष्ठते मुक्तो भवति । ततस्तस्माद्रन्यत्राविद्यकपदे अयं च परं चेत्युपलक्षितावस्थात्रयतत्कार्यप्रपञ्चे स्वातिरिक्तमस्तीति वृता स्वाज्ञो जीव: परिभ्रमित । सर्वेत्र सर्वदायं हिरण्मये परे कोशे चिरं चरन्निप स्वाज्ञानावरणच्छनः सन् जाप्रदाद्यवस्थात्रयगर्ते पतित । तस्यापि श्रुत्याचार्य-प्रसादतो निष्कृतिर्भवेत् इत्यत्र दृष्टान्तः । यथैष देवदत्तो निद्रालुर्यष्ट्रया च ताड्यमानः सन् बोधितः पुनः नैव सहसा स्वापमेति तथा अयमपि जीवः श्रुत्याचार्यप्रसादरुज्धवेदान्तज्ञानेन 'न त्वमवस्थात्रयभाक् जीवः, किं तु तदवस्थात्रयारोपापवादाधिकरणं ब्रह्मासि ' इति बोधितः सन् न पुनरवस्थात्रये मुह्यति । तत्र विकल्पितेष्टापूर्वादिशुभाशुभकर्मभिः न लिप्यते । यथा वा कुमारो बालकः इदं मे स्यादिति कामवृत्त्यनुद्यानिष्कामः यदच्छाप्राप्तवस्तु-न्यानन्दमभियाति । यथा चैष संप्रसादो देवः स्वप्ने जागरे च व्यवहरन् श्रान्त: स्वापावस्थानिष्पन्नानन्दं प्रत्यभिधावति । तथैवं श्रुत्याचार्यमुखत: स्वानन्दमात्रं ब्रह्माहमस्मीति यो वेद सोऽयं एवं पराक्प्रपञ्चतः परंज्योतिः प्रसक्तप्रकाशो भूत्वा सूर्यादिज्योतिषामप्या समन्तात् भासकज्योतिरस्मीत्यात्मान-मानन्दयति स्वानन्दरूपेणावतिष्ठते । एवमेव यश्चित्तं तत परंब्रह्माकारपरिणतं भवति तत्परमात्मानमेत्यानन्दयति स्वात्मानं प्रीणयति, सत्तंत्रेव विलीयत इत्यर्थः । एवं चित्तप्रसादः कुतो जातः इत्यत्र ईश्वरादस्य श्रुवर्ण वर्णो निर्विकलपभाव आजायते ईश्वरस्याजडिकयाज्ञानेच्छाशक्तिमत्त्वेन स्वभक्तारिष्टप्रासेष्टप्रापकत्वात् । एवं त्रिपुटिविरलनिर्विकलपकसमाधिमनुभूय भूयस्ते-नैव मार्गेण स्वप्नस्थानं ''तत्त्वमिस '', ''अहं ब्रह्मास्मि '' त्त्रिपुटिविशिष्टाखण्डाकारवृत्त्यात्मकतुर्यस्वप्नं प्राप्य तत्रात्मानं नियच्छिति विश्रामयति । यथा जल्दका स्वाधिष्ठितभावात्तृणात् भावं तृणान्तरं गच्छति तथा अयमपि विद्वान् तुर्यजागरणस्थः तुर्यस्वप्रस्वप्रमवलम्ब्य तुर्यजागरणं त्यजति । एवं तुर्यावस्थाप्रविभक्तावस्थात्रयसञ्चरणे कामं कामोऽभिलाषः आजायतेश्वरत्वात्। तावतायं सविकल्पकिनिर्विकल्पकसमाधिभ्यां स्वात्मानमानन्दयति । प्रत्यक्परंचितोर्यत्सन्धिः तयोरैक्यं तद्भेदसापेक्षेक्यमपरमीषत् विशेषवदिति सन्धीति सन्त्यजित । यदेवं निर्विशेषं जातं तदेव परब्रह्म तदितरेकेण नापरमस्ति यद्वा स्वातिरिक्तमपरमस्तीति न स्वजित ब्रह्ममात्रस्य निष्प्रतियोगिकत्वात् । यदैवं केवलश्रवणादिमात्रेण निर्विशेषब्रह्मज्ञानं नोदेति तदैवम् । कं परमसुखममुख-कामादिवृत्तिभ्यः प्रथककृत्य पालयन्तीति कपालानि योगाङ्गानि । तेषामष्टकं यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाध्यात्मकं कपालाष्टकमष्टाङ्कयोग-मनुसन्धाय यथावदभ्यस्य तद्बलेन चित्तगतमालिन्यं संक्षाल्य निर्विशेषज्ञानमवाण्य कृतकृत्यो भवतीत्यर्थः । योगध्यानाधिकरणं कि इत्यत्र य एष स्तन इव करलीपण्पमिव च उर:प्रदेशे सदा अवलम्बते सोऽयं योगकाले ऊर्ध्वमतिष्ठन विकासमेति । अत्र हि खलु इन्द्रयोनिना ब्रह्मणा सह वर्तत इति सेन्द्रयोनिः । य इन्द्रयोनिरित्यक्तः सोऽयमीश्वरो वेदयोनिरिति सर्वैगीयमानः परमेश्वरो जायति जागति । य एवं स्वहृत्कमलासनमीश्वरमनुध्यायति स विद्वान् शुभा-शभातिरिक्तः सन् कादाचित्कप्रसक्तशभाश्रभैरपि कर्मभिः न लिप्यते। यद्भ्यायी शुभाशुभातिरिक्तः स देवः कीदृशः इत्यत्र ''अन्यदेवस्य ब्रह्मादेरिप य एष एव हि देव: तं देवतानां परमं च दैवतम् '' इति श्रते: ध्यायिध्येययोर-भेदार्थ य एप देव: सोऽयं संप्रसाद: अन्तर्याम्यसङ्घिद्रप: पुरुष: स एव प्रणवार्थतुर्यतुर्यहंसः परं ब्रह्मेत्युच्यते । अत्र न प्राणहंसो मुख्यः प्राणो विवक्षितः परब्रह्मप्रकरणत्वात् । प्रणवो जीवः प्रणवाद्यवयवाकारवाच्यत्वात तिस्थितिराचा देवतेति निवेदयित । य एवं प्रणवयाथात्म्यं वेद तत् कथं स कथं जीवब्रह्मणोः मेदं निवेदयते निवेदयति किं तु जीवस्य ब्रह्मत्वमापादयति जीवब्रह्मणोः भेदं कदापि न ददाति स्मरति वेत्यर्थः ॥ २ ॥

# अन्तर्वाह्यशिखादिलक्षणम्

सत्त्वमथास्य पुरुषस्यान्तःशिखोपवीतित्वम् । ब्राह्मणस्य मुमुक्षोरन्तःशिखोपवीतधारणम् । बहिर्छक्ष्यमाणशिखायज्ञोपवीत-धारणं कर्मिणो गृहस्थस्य । अन्तरुपवीतलक्षणं तु बहिस्तन्तुवद्-व्यक्तमन्तस्तत्त्वमेलनम् ॥ ३ ॥ अन्तर्वाह्यशिखायज्ञोपवीतलक्षणमुच्यते -- सत्त्वमिति । अथ प्रत्यगभिन्न ब्रह्मभावानन्तरमस्य पुरुषस्य ब्रह्मीभूतस्य यत् सत्त्वं तदेवान्तःशिखोपवीतत्वं निर्विशेषज्ञानिमत्यर्थः । तद्वारणं कस्य इत्यत्र स्वान्तिविशोषनानज्ञानशिखोपवीत-धारणमकिमणो ब्राह्मणस्य मुमुक्षोरेव । बाह्यशिखोपवीतधारणं कस्य इत्यत्र बहिर्लक्ष्यमाणशिखायज्ञोपवीतधारणं किमणो गृहस्थस्य । बाह्यवदान्तरं व्यक्तं न भवतीत्याह—अन्तरिति । अन्तरुपवीतल्रक्षणं तु बहिस्तन्तुवद्वयक्तं व्यक्तं न भवति निर्विशेषब्रह्मज्ञानस्य मनोवागतीतत्वात् । यदि अन्तस्तत्त्वमेलनं स्वाविद्याश्चलब्रह्मगोचरं स्यात्तदा ॥ ३ ॥

## निर्विशेषत्रह्मस्त्रस्पम्

न सन्नासन्न सदसद्भिन्नाभिन्नं न चोभयम् । न सभागं न निर्भागं न चाप्युभयरूपकम् । ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानहेयं मिथ्यात्वकारणात् ॥ इति ॥ ४ ॥

तत्राविद्यांशमनेकोपपत्तिभिः मिथ्येति निरस्य निर्विशेषत्वमापादयेदित्याह—
न सिंदिति । यदिवद्यास्वरूपं तन्न सत् कारणरूपेणाचाक्षुषत्वात् । तथा नासत् कार्याकारेण चाक्षुषत्वात् । न सदसत् तयोरेकत्रानवस्थानात् । तत् किं स्वभिन्नं स्वपृथक्सत्ताभावात् । तत् किं नाभिन्नं अवस्तुत्वात् । न च भिन्नाभिन्नं दुर्लभत्वात् । न सभागं कारणात्मना निरवयवत्वात् । न निर्भागं कार्यात्मना सावयवत्वात् । न चाप्युभयरूपक ्वोक्तिरोधापत्तेः । एतावता अनिर्वचनीयत्वमस्योक्तं भवति । तथा चेदिदमपि ब्रह्मवत् सत्पदमर्हतीत्यत्र यावद्रह्मात्मै-कत्वज्ञानं नोदेति तावदस्य सत्त्वम् ; जाते तु ब्रह्मात्मैकत्विवज्ञानेऽस्य मिथ्यात्व-कारणात् ब्रह्मातिरिक्तं नेत्यपह्नवपदमेव भजेदित्यर्थः ॥ ४ ॥

# कर्मण: चित्तशुद्धिप्रोपकत्वम्

पञ्चपादब्रह्मणो न किंचन । चतुष्पादन्तर्वर्तिनोऽन्तर्जीव
• ब्रह्मण: स्थानानि चत्वारि । नाभिहृद्यकण्ठमूर्भ्निषु जाग्रतस्वप्त-

सुषुप्तितुर्योवस्थाः, आह्वनीयगाईपत्यदक्षिणासभ्याग्निषु । जागरिते ब्रह्मा स्वप्ने विष्णुः सुषुप्तौ रुद्धस्तुरीयमक्षरं चिन्मयम् । तसा-चतुरवस्था चतुरङ्गुळवेष्टनमिव षण्णवतितत्त्वानि तन्तुवद्विभज्य, तदाहितं त्रिगुणीकृत्य द्वात्रिंशत्तत्त्वनिष्कर्षमापाद्य, ज्ञानपृतं त्रिगुण-स्वरूपं त्रिमूर्तित्वं पृथग्विज्ञाय, नवब्रह्मारूयनवगुणोपेतं ज्ञात्वा, नवमानमितं त्रिः पुनस्त्रिगुणीकृत्य सूर्येन्द्रशिकलास्वरूपत्वेनैकीकृत्य, आद्यन्तकत्वमपि मध्ये त्रिरावर्त्य ब्रह्मविष्णुमहेश्वरत्वमनुसंघाय, आद्यन्तमेकीकृत्य चिद्रन्थावद्वैतप्रनिंथ कृत्वा, नाभ्यादिब्रह्मबिल-प्रमाणं पृथकपृथकसप्तविंशतितत्त्वसंबन्धं त्रिगुणोपेतं त्रिमूर्तिलक्षण-लक्षितमप्येकत्वमापाद्य, वामांसादिदक्षिणकट्यन्तं विभाव्य, आद्यन्त-प्रहसंमेलनमेवं ज्ञात्वा मूलमेकम्, 'सत्यं पृन्मयं विज्ञातं स्याद्वाचार-म्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् ', हंसेतिवर्णद्वयेनान्तः-शिखोपवीतित्वं निश्चित्य, बाह्मणत्वं ब्रह्मध्यानाईत्वम् , यतित्वमलक्षि-तान्तःशिखोपवीतित्वम् , एवं बहिर्रुक्षितकर्मशिखाज्ञानोपवीतं गृहस्थ-स्य, आभासब्राह्मणत्वस्य केशसमूहशिखाप्रत्यक्षकापीसतन्तुकृतोपवी-तित्वम् । चतुःचतुर्गुणीकृत्य चतुर्विशतितत्त्वापाद्नतन्तुकृत्वम् , नव-. तत्त्वमेकमेव परं ब्रह्म, तत्प्रतिसरयोग्यत्वाद्बहुमार्गवृत्तिं कल्पयन्ति । ब्रह्मादीनां देवर्षीणां मनुष्याणां मुक्तिरेका ब्रह्मैकमेव ब्राह्मणत्वमेकमेव । वर्णाश्रमाचारविशेषाः पृथक्पृथक्, शिखा व-णीश्रमिणामेकमेन, अपनर्गस्य यतेः शिखायज्ञोपनीतमूळं प्रणवमेक-

मेव वदन्ति । हंसः शिखा, प्रणवमुपनीतम्, नादः संधानम् । एष धर्मो नेतरो धर्मः । तत्कथमिति । प्रणवो हंसो नादिस्त्रवृतसूत्रं स्वहृदि चैतन्ये तिष्ठति । त्रिविवं ब्रह्म तद्विद्धि । प्रापिक्षकशिखो-पनीतं त्यजेत् ॥ ९ ॥

स्वातिरिक्ताविद्यारूपमस्ति नास्तीति भ्रान्तिः पञ्चपादत्रह्मणः तुर्योर्तातस्य न किंचनास्ति व्यष्टिसमध्यात्मकचतुष्पादन्तर्वितेनोऽन्तर्जीवत्रह्मण उपलिधिस्थानानि चत्वारि भवन्ति व्यष्टिचतुष्पादन्तर्वितेनो विश्वतेजसप्राज्ञतुर्रायाः समष्टिचतुष्पादन्तर्वितेनसे विश्वतेजसप्राज्ञतुर्रायाः समष्टिचतुष्पादन्तर्वितेनस्तु विराट्सूत्रबीजतुरीयाः तेषामुपलिध्यस्थानानि कानि इत्यत्र नाभिहृद्यकण्ठमूर्भिषु नेत्रकण्ठहृदयमूर्धस्वित्यर्थः। तत्र जायत्स्वप्रसुप्रितुर्यावस्थाः भवन्ति। तथाच श्रुतिः—

''नेत्रस्थं जागरितं विद्यात् कण्ठे स्वप्नं समाविशेत् । सुषुत्तं द्वरयस्थं तु तुरीयं मूर्ध्नि संस्थितम् '' ॥ इति ॥

किं च आह्वनीयगार्हपत्यदक्षिणासभ्याग्निषु च यथायोगमात्मा भाव-थितव्य इत्यर्थः । जागरणादौ विभातः चैतन्यभेदमाह—जागरित इति । बाह्ययज्ञसूत्रब्रह्मसूत्रयोरेकत्वावगमाय । नोचेत् बाह्ययज्ञसूत्रं दृष्टान्तीकृत्य ब्रह्मसूत्रं प्रपश्चयति—तस्मादिति । यस्माद्यज्ञह्मसूत्रयोः सामानाधिकरण्यं भवति सूत्र-त्वाविशेषात् तस्मान् जाप्रदादिचतुर्वस्थाचतुर्ङ्गुळवेष्टनिमव विभाव्य यथा यज्ञसूत्रं चतुरङ्गुळमानेन षण्णवितसंख्यातं तथा षण्णवितत्त्वानि श्रोत्रा-दीश्वरान्तानि । एवं यज्ञसूत्रं ब्रह्मसूत्रभावनाभावितं कर्मभिर्यदि धृतं तदा तत् तं कर्म चित्तशुद्धिप्रापकं भवेदित्यर्थः । ब्रह्मसूत्रप्रशंसनायास्य वाचारम्भणतामाह— मूळमिति । यन्मृदादिवत् कारणं तत् सत्यं यत्तत्वज्ञानिजृम्भितं कार्य तद्वाचारम्भणमृदितिरेकेण घटाद्यभावात् कारणं ब्रह्मैव सत्यमिति । हंसेति वर्ण-द्वयेनान्तःशिखोपवीतित्वं निश्चित्य हंसः सोऽहं इति भावनाधूर्वकं सदा तिन्धश्वमन्तःशिखोपवीतित्वम् । तेन किं स्थात् इत्यत्र ब्राह्मणत्वं ब्रह्मध्या नार्हत्वं यतित्वमल्रक्षितान्तःशिखोपवीतित्वं भवति। परिव्राङ्गितरस्य तु एविमत्यादि। ब्रह्मसूत्रमेकमेव विश्वविराङोत्रादिभेदेन। चतुश्चतुर्गुणीकृत्येति। आद्यन्तयोर्निविशेषत्वेन मध्यमावस्थायामपि ब्रह्म निविशेषमेकमेवेत्यर्थः।

''यन्नादौ यच नास्त्यन्ते तन्मध्ये भातमप्यसत्''

इति स्मृतेः । ब्रह्म निष्प्रतियोगिकमपि स्वाज्ञास्तदास्युपायं बहुधा कलप्यन्तीत्याह—तदिति । तस्य ब्रह्मणः स्वस्वबुद्धयनुरोधेन प्रतिसरणयोग्य-त्वात् प्रतिसरणं कल्पनाधिकरणं तदवष्टभ्य तत्प्रापकोपायतया साङ्क्ष्यादिवहुमार्गप्रवृत्तिं कल्पयन्ति तत्कल्पनामात्रमेव सर्वापह्वतिसद्धं ब्रह्म निष्प्रतियोगिकस्वमात्रमिति ज्ञानसमकाल्म् । तन्मात्रावस्थानल्क्षणमुक्तिस्तु सर्वेषां ब्रह्मादीनां देवर्षीणां मनुष्याणां निर्विशेषब्रह्ममात्रज्ञानं यदि जायते तदा तत्समकाल्यनिवदेहमुक्तिरेका ब्रह्मकमेव ब्रह्मनिष्ठाप्रभवब्राह्मणत्वमेकमेव । अपवर्गभाजनस्य । हंसःशिखाप्रणवमुपवीतं विद्वि हंसप्रणवयोः नादः सन्धानम् । प्रणवः तुर्गयोङ्कारः तदर्थः । ''तुर्यातीतं ब्रह्म हंसः'' इति मन्त्रार्थस्तु प्रत्यक्यरिक्यसिद्धः परमात्मा नादल्याधारोऽपि स एव प्रणवो हंसो नादश्च एतत्वयं त्रिवृत्सूत्रमित्युच्यते । तत् कुत्र आसनमईति इत्यत्र स्वहृदि चैतन्ये तिष्ठति स्वे महिन्नि स्वयं तिष्ठतीत्यर्थः । परापरभेदेन द्विविधं ब्रह्म तद्विद्धं । यदि स्वातिरिक्तभ्रमतो मोक्तुमिच्छिति तदा मुमुश्चः प्रापिक्षकशिखोपवीतं त्यजेत् ॥ ९॥

## मुमुक्षुणा कर्तव्यानि

सिशिखं वपनं कृत्वा बहिःसूत्रं त्यनेद्बुधः । यद्शरं परं ब्रह्म तत्सूत्रमिति धारयेत् ॥ ६ ॥ प्रनर्जन्मनिवृत्त्यर्थं मोक्षस्याहर्निशं स्मरेत् । सूचनात्सूत्रमित्युक्तं सूत्रं नाम परं पदम् ॥ ७ ॥ तत्सूत्रं विदितं येन स मुमुक्षुः स भिक्षुकः । स वेदवित्सदाचारी स विप्रः पङ्किपावनः ॥ ८ ॥ येन सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव । तत्सूत्रं धारयेद्योगी योगविद्वाह्मणो यतिः ॥ ९ ॥ बहिःसूत्रं त्यजेद्विप्रो योगविज्ज्ञानतत्परः । ब्रह्मभावमयं सूत्रं धारयेद्यः स मुक्तिभाक् । नाज्ञचित्वं न चोच्छिष्टं तस्य सूत्रस्य धारणम् ॥ १० ॥ सूत्रमन्तर्गतं येषां ज्ञानयज्ञोपवीतिनाम् । ते तु सूत्रविदो लोके ते च यज्ञोपवीतिनः ॥ ११॥ ज्ञानशिखिनो ज्ञाननिष्ठा ज्ञानयज्ञोपवीतिनः। ज्ञानमेव परं तेषां पवित्रं ज्ञानमीरितम् ॥ १२ ॥ अग्नेरिव शिखा नान्या यस्य ज्ञानमयी शिखा । स शिखीत्यच्यते विद्वान्नेतरे केशधारिणः ॥ १३ ॥ कर्मण्यिषकृता ये तु वैदिके छौकिकेऽपि वा। ब्राह्मणाभासमात्रेण जीवन्ते कुक्षिपूरकाः । त्रजन्ते निरयं ते तु जन्म जन्मनि जन्मनि ॥ १४ ॥ वामांसदक्षकट्यन्तं ब्रह्मसूत्रं तु सञ्यतः । अन्तर्गतप्रमारूढं तत्त्वतन्तुसमन्वितम् । नाभ्यादिब्रह्मरन्ध्रान्तं प्रमाणं घारयेत्सुधीः ॥ १५ ॥ तेभिर्धार्यमिदं सूत्रं कियाङ्गं तन्तुनिर्मितम् ॥

शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतं च तन्मयम् । ब्राह्मण्यं सकलं तस्य नेतरेषां तु किंचन ॥ १६ ॥ इदं यज्ञोपवीतं तु परमं यत्परायणम् । विद्वान्यज्ञोपवीती संघारयेद्यः स मुक्तिमाक् ॥ १७ ॥ बहिरन्तश्चोपवीती विप्रः संन्यस्तुमर्हति । एकयज्ञोपवीती तु नैव संन्यस्तुमर्हति ॥ १८ ॥ तस्मात्सर्वप्रयत्नेन मोक्षापेक्षी भवेद्यतिः । बहिःसूत्रं परित्यज्य स्वान्तःसूत्रं तु धारयेत् ॥ १९ ॥ बहिष्प्रपञ्चशिखोपवीतित्वमनादृत्य प्रणवहंसशिखोपवीतित्वमवलम्ब्य मोक्षसाधनं कुर्योदित्याह भगवाञ्चीनकः । इत्युपनिषत् ॥ २० ॥

सर्वापवादाधिकरणतया सूचनात् सूत्रमित्युक्तम्। शौनकः पिप्पछादमुखतो ब्रह्मतत्त्वमवगम्य स्वशिष्येभ्यः एवमाहेत्यर्थः । इत्युपनिषच्छब्दः परब्रह्मोप-निषत्परिसमास्यर्थः॥ ६–२०॥

> श्रीवासुदेवेन्द्रशिष्योपनिषद्रह्मयोगिना । पग्बह्मोपनिषदो व्याख्यानं छिखितं छञ्ज । प्रकृतोपनिषद्र्याख्याग्रन्थस्त्रिशोत्तरं शतम् ॥

इति श्रीमदीशायष्टोत्तरशतोपनिषच्छास्त्रविवरणे अष्टसप्ततिसंख्यापूरकं परब्रह्मोपनिषद्विवरणं सम्पूर्णम्

## परमहंसपरिव्राजकोपनिषत्

भद्रं कर्णेभिः-इति शान्तिः॥

#### परिवाजकलक्षणजिज्ञासा

अथ पितामहः स्विपितरमादिनारायणसुपसमेत्य प्रणम्य पप्रच्छ । भगवन् त्वन्सुखाद्वर्णाश्रमधर्मक्रमं सर्वे श्रुतं विदितमव-गतम् । इदानीं परमहंसपिरिव्राजकलक्षणं वेदितुमिच्छामि । कः परिव्रजनाधिकारी कीदृशं परिव्राजकलक्षणं कः परमहंसः परिव्राज-कत्वं कथं तत्सर्वं मे ब्रूहीति । स होवाच भगवानादिनारा-यणः ॥ १ ॥

> पारिब्राज्यधर्मवन्तो यज्ज्ञानाद्वस्रतां ययु: । तद्वसप्रणवैकार्थं तुर्यतुर्यं हरिं भजे ॥

इह खल्वथर्वणवेदप्रविभक्तेयं परमहंसपित्राजकोपनिषत् पारमहंस्यधर्म-प्रतिपादनव्यमा ब्रह्मप्रणवार्थतुर्यपुर्वविश्रान्ता विज्ञुम्भते । अस्याः संक्षेपतो विवरणमारम्यते । ब्रह्मनारायणप्रश्नप्रतिवचनरूपेयमाख्यायिका विद्यास्तुत्यर्था । पितामहो विश्वमूः नारायणो विश्वपालकः ताभ्यामाविर्भूतोऽर्थः कीदृशो भवतीति आख्यायिकामवतारयति—अथेति । अथ ब्रह्मक्षन्नादिब्रह्मचारि-गृहस्थादिधर्मश्रवणानन्तरं काश्यपादिनवप्रजापतयः सर्वलोकपितरः यस्तेषामि पिता स सर्वछोकिपितामहः स्विपतरमादिनारायणं कार्यसत्वे स्वयमादि सर्वाभिन्ननिमित्तोपादानकारणत्वात् वस्तुतो यत्र कार्यकारणकळना नास्त्यरिम-ति नारं कार्यकारणकळनासंभवप्रबोधसिद्धनिष्प्रतियोगिकब्रह्ममात्रावस्थानळक्षण-विदेहकेवल्यं तदेवायनं स्वरूपं यस्य सोऽयमादिनारायणः तं स्वाज्ञदृष्ट्या मूर्तिमदवस्थितम्

> " अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥"

इति स्मृतेः । तमुपसमेत्य दण्डवत् प्रणस्य पप्रच्छ । किमिति भगवान्निति । सर्वे यथावत् श्रुतम् । परमहंसपरिव्राजकलक्षण यथावत् वेदितुमिच्छामि । तत्कृतप्रश्नमङ्गीकृत्य स होवाच भगवानादिनारायणः ॥ १ ॥

#### अधिकारिनिरूपणम्

सद्भुरुसमीपे सकलविद्यापरिश्रमज्ञो मूत्वा विद्वान्सर्वमैहिकासुव्मिकसुखश्रमं ज्ञात्वैषणात्रयवासनात्रयममत्वाहंकारादिकं वमनालमिव हेयमुपगम्य मोक्षमार्गैकसाधनो ब्रह्मचर्य समाप्य गृही भवेदृहाद्वनी मूत्वा प्रव्रजेत् । यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेद्गृहाद्वा
वनाद्वा । अथ पुनरव्रती वा व्रती वा स्नातको वास्नातको
वोत्सलाग्निरनिष्ठको वा यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रव्रजेत् इति
सर्वसंसारेषु विरक्तो ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थो वा पितरं मातरं
कल्प्रमाप्तवन्धुवर्ग तदमावे शिष्यं सहवासिनं वानुमोद्यित्वा तद्धैके
प्राजापत्यामेवेष्टिं कुर्वन्ति । तद्दु तथा न कुर्यात् । आग्नेय्यामेव
कुर्यात् । अग्निर्हि प्राणः । प्राणमेवेतया करोति । त्रैधातवीयामेव
कुर्यात् । एतयैव त्रयो धातवो यद्दुत सत्त्वं रजस्तम इति ।

अयं ते योनिर्ऋत्वियो यतो जातो अरोचथाः। तं जानन्नग्न आरोहाथा नो वर्षया रियम् ॥ इत्यनेन मन्त्रेणाग्निमाजिबेत् । एप वा अग्नेर्योनिर्यः प्राणं गच्छ स्वां योनिं गच्छ स्वाहेत्येवमेवैतदाह ।

त्रामाच्छ्रोत्रियागाराद्प्तिमाहृत्य स्विवध्युक्तक्रमेण पूर्ववद्प्ति-माजिघेत् । यद्यातुरो वाग्निं न विन्देदप्सु जुहुयात् । आपो वै सर्वा देवताः, सर्वाभ्यो देवताभ्यो जुहोमि स्वाहेति हुत्वोद्भृत्य प्राश्नीयात्साच्यं हविरनामयम् । एष विधिवीराध्वाने वानाशके वापां प्रवेशे वाग्निप्रवेशे वा महाप्रस्थाने वा । यद्यातुरः स्यान्मनसा वाचा वा संन्यसेत् । एष पन्थाः ॥ २ ॥

तत्कृतप्रश्नेष्वादौ परिव्रजनाधिकारिणं निरूपयित —सिद्दित । न कदापि संसारमण्डले सुखलेशोऽस्तीत्यवगम्य दाराद्येषणात्रयदेहादि - वासनात्रयदारादौ शरीरे च रूढमूलं ममत्वाहंकारादिकं वमनात्रमिव हेयसुपगम्य स्वातिरिक्तास्तित्वश्रममोक्षमागैंकसाधनो ब्रह्मचर्य समाध्य गृही भवेत् । जावालोपनिषद्यक्तार्थमेतत् । यदि सर्वसंसारेषु विरक्तो भवित तदा ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थो वा आदौ पित्राद्यनुमोदनं कृत्वा संन्यसेदित्याह—पितरमिति । अनुमोदियत्वा प्रव्रजेदिलर्थः । यदि स्वयमाहिताग्निस्तदा चरमेष्ट्यादिकमंसमाप्तिः कार्येत्यत्र—तद्धैक इति । तद्धैक इत्यादि जावालोपनिषदि पदशो व्याख्यातम् ॥ २ ॥

#### निरामयस्य संन्यासः

स्वस्थः क्रमेणेव चेदात्मश्राद्धं विरजाहोमं कृत्वा, अग्निमात्मन्यारोप्य, लोकिकवैदिकसामर्थ्यं स्वचतुर्दशकरणप्रवृत्तिं

च पुत्रे समारोप्य तदभावे शिष्ये वा तदभावे स्वात्मन्येव वा, ब्रह्मा त्वं यज्ञस्त्विमत्यभिमन्त्र्य ब्रह्मभावनया ध्यात्वा, सावित्री-प्रवेशपूर्वकमप्सु सर्वविद्यार्थस्वरूपां ब्राह्मण्याधारां वेदमातरं कमाद्याहृतिषु त्रिषु प्रविलाप्य, व्याहृतित्रयमकारोकारमकारेषु प्रविलाप्य, तत्सावधानेनापः प्रार्य, प्रणवेन शिखामुत्कृष्य, यज्ञोपवीतं छित्त्वा, वस्त्रमपि भूमो वाष्सु वा विसुज्य, ओं भूः स्वाहां ओं भुवः स्वाहा ओं सुवः स्वाहेत्यनेन जातरूपधरो भूत्वा, स्वरूपं ध्यायन्, पुनः पृथकप्रणवन्याहृतिपूर्वकं मनसा वचसापि संन्यस्तं मया संन्यस्तं मया संन्यस्तं मयेति मन्द्रमध्यम-तारध्वनिभिस्त्रिवारत्रिगुणीकृतप्रेषोचारणं कृत्वा, प्रणवैकध्यान-परायणः सन्नभयं सर्वभूतेभ्यो मत्तः स्वाहेत्यूर्ध्वाहुर्मृत्वा, ब्रह्माह-मस्मीति तत्त्वमस्यादिमहावाक्यार्थस्वरूपानुसंघानं कुर्वत्रदीचीं दिशं गच्छेजातरूपघरश्चरेत् । एष संन्यासः ॥

तद्धिकारी न भवेद्यदि, गृहस्थप्रार्थनापूर्वकमभयं सर्वभूतेभ्यो मत्तः सर्वं प्रवर्तते सखा मा गोपायोजः सखा योऽसीन्द्रस्य वज्रोऽसि वार्त्रद्रः शर्म मे भव यत्पापं तिन्नवारयेत्यनेन मन्त्रेण प्रणवपूर्वकं सलक्षणं वैणवं दण्डं किटसूत्रं कौपीनं कमण्डलुं विवर्णवस्त्रमेकं परिगृह्य, सद्गुरुमुपगम्य नत्वा, गुरुमुखात्तत्त्वमसीति महावाक्यं प्रणवपूर्वकमुपलभ्य, अथ जीर्णवस्त्रवल्कलाजिनं घृत्वा, अथ जलावतरणमूर्ध्वगमनमेकिमिक्षां परित्यज्य, त्रिकालस्त्रानमाचरन्, वेदान्तश्रवणपूर्वकं प्रणवानुष्ठानं कुर्वन्, ब्रह्ममार्गे सम्यक्संपन्नः,

स्वाभिमतमात्मिन गोपयित्वा, निर्ममोऽघ्यात्मिनष्ठः, कामक्रोधलोभ-मोहमदमात्सर्यदम्भदर्पाहंकारास्यागर्वेच्छाद्वेषहर्पामर्षममत्वादींश्च हि-त्वा, ज्ञानवैराग्ययुक्तो विक्तस्त्रीपराङ्मुखः शुद्धमानसः सर्वोपनिषद-र्थमालोच्य, ब्रह्मचर्पापरिग्रहाहिंसासत्यं यत्नेन रक्षञ्जितेन्द्रियो, बहिरन्तःस्रोहवर्जितः, शरीरसंधारणार्थं चतुर्षु वर्णेष्वभिशस्तपितत-वर्जितेषु पशुरद्रोही भैक्षमाणो ब्रह्मभूयाय भवति । सर्वेषु कालेषु लाभालाभौ समौ भूत्वा, करपात्रमाधूकरेणान्नमश्चन्, मेदोवृद्धि-मकुर्वन् कशी भूत्वा, ब्रह्माहमस्मीति भावयन्, गुर्वर्थं ग्राममुपेत्य, ध्रुवशीलोऽष्टो मास्येकाकी चरेत्, द्वावेवाचरेत् ॥

यदालंबुद्धिर्भवेत्तदा कुटीचको वा बहृदको वा हंसो वा परमहंसो वा तत्तन्मन्त्रपूर्वकं किटसूत्रं कौपीनं दण्डं कमण्डलुं सर्वमप्सु विस्नन्याथ जातरूपधरश्चरेत् । ग्रामैकरात्रं तीथें त्रिरात्रं पट्टने पञ्चरात्रं क्षेत्रे सप्तरात्रमनिकेतः स्थिरमितरनिश्नसेवी निर्विकारो नियमानियममुत्सुज्य प्राणसंघारणार्थमयमेव लाभालाभी समौ भूत्वा गोवृत्त्या मैक्षमाचरन्नुदकस्थलकमण्डलुरबाधकरहस्यस्थलवासो न पुनर्लाभालाभरतः शुभाशुभकर्मनिर्मूलनपरः सर्वत्र भृतलश्चायनः क्षोरकर्मपरित्यक्तो मुक्तचातुर्मास्यव्रतियमः शुक्रध्यानपरायणोऽर्थल्ली-पुरपराङ्मुखोऽनुन्मत्तोऽप्युन्मत्तवदाचरल्यक्तिल्क्षोऽञ्यक्ताचारो दि-वानक्तसमत्वेनास्वमः स्वरूपानुसंधानब्रह्मप्रणवध्यानमार्गेणावहितः संन्यासेन देहत्यागं करोति परमहंसपरिवाजको भवति ॥ ३ ॥

यदि निरामयः संन्यस्तुमिच्छति तदा नारदपरिव्राजकोपनिषचतर्थो-पदेशोक्तरीत्याः सर्वमाचरेदित्याह-स्वस्थ इति । पुत्रे समारोप्य तद्भावे शिष्ये वा पुत्रादेः पित्रादिस्वत्वाधिकारत्वात् तद्भावे स्वात्मन्येव वा समारोपयेत् उपसंहरेदिसर्थः । वेदमातरं क्रमात् भूरादिव्याहृतिषु त्रिषु प्रविलाप्य । प्रणवपूर्वकं सलक्षणं सत्वचं समपर्वकं पुण्यस्थलसमुद्भतं नानाकल्मषशोभितं इत्यादिसंन्यासोपनिषदुक्तप्रकारेण वैणवं दण्डमित्यादि । अथ हस्ताभ्या जलावतरणं संकल्पेन ऊर्ध्वगमनं मनोराज्यं एकभिक्षां परिखज्येति । ब्रह्म निष्प्रतियोगिकं ब्रह्मातिरिक्तं न किंचिदस्तीति प्रबोध एव ब्रह्ममार्गः तत्र संपन्नो भूत्वा परमसिद्धान्तमात्मन्येव गोपयित्वा स्वात्मनिष्ठो कादाचित्कप्रसक्तकामकोधेत्यादि । ब्राह्मणप्रविभक्तचतुर्षु वर्णेषु अभिशस्तपतितवर्जितेषु पशुः इव अद्रोही भैक्षमाणो ब्रह्मभूयाय ब्रह्ममावाय भवति । "यो ब्रह्माणं निद्धाति पूर्वम्" इति श्रुत्यनुरोधेन गुरुर्विष्णुः "नैवेद्यार्थ महाविष्णोः खादु माधूकरं शुचि '' इति स्मृत्यनुरोधेन गुर्वर्थे प्राममुपेत्य ध्वशीलः अचललभावोऽपि अष्टौ मास्येकाकी चरेह्नावेवाचरेत् यदि श्रवणध्यानाधिकारी न भवति तदा चातुर्मास्य एकत्रासनं शिष्टमासे प्रामैकरात्रं इत्याद्युक्तरीत्याटनं एतद्द्वयमेव यतिभिराचरणीयमित्यर्थः । यदा कुटीचकाद्याश्रमे अलंबुद्धिभेवेत् । ''पात्रे पतितमश्रीयात्तत्र किंचित्र हि स्मरेत्'' इति स्मृतेः । कृत्स्नेयमुपनिषत् नारदपरिव्राजकोपनिषद्धाख्यानेन प्रायशो व्याख्यातेति मन्तव्या ॥ ३ ॥

#### ब्रह्मप्रणवस्वरूपजिज्ञासा

भगवन् ब्रह्मप्रणवः कीदृश इति ब्रह्मा पृच्छिति । स होवाच नारायणः । ब्रह्मप्रणवः षोडशमात्रात्मकः सोऽवस्थाचतुष्टयचतुष्टय-गोचरः । जाप्रदवस्थायां जाप्रदादिचतस्रोऽवस्थाः स्वप्ने स्वप्ना-दिचतस्रोऽवस्थाः सुषुप्तौ सुषुस्यादिचतस्रोऽवन्थास्तुरीये तुरीयादि- चतस्रोऽवस्था भवन्तीति । व्यष्टिजाग्रदवस्थायां विश्वस्य चात्रविध्यं विश्वविश्वो विश्वतैजसो विश्वप्राज्ञो विश्वतुरीय इति । व्यष्टिस्वप्ना-वस्थायां तैजसस्य चातुर्विध्यं तैजसविश्वस्तैजसतैजसस्तैजसप्राज्ञ-स्तैजसतुरीय इति । सुषुत्यवस्थायां प्राज्ञस्य चातुर्विध्यं प्राज्ञविश्वः प्राज्ञतैजसः प्राज्ञप्राज्ञः प्राज्ञतुरीय इति । तुरीयावस्थायां तुरीयस्य चातुर्विध्यं तुरीयविश्वस्तुरीयतैजसस्तुरीयप्राज्ञः । एते क्रमेण षोडशमात्रारूढाः । अकारे जाप्रद्विश्व उकारे जाप्रतेजसो मकारे जाग्रत्प्राज्ञ अर्घमात्रायां जायतुरीयो त्रिन्दौ स्वप्नविश्वो नादे स्वप्नतैजसः कलायां स्वप्नप्राज्ञः कलातीते स्वप्नतुरीयः शान्तौ सुषुप्तविश्वः शान्त्यतीते सुषुप्ततैजस उन्मन्यां सुषुप्तप्राज्ञो मनोन्मन्यां सुष्रात्रीयः पुर्यो तुरीयविश्वो मध्यमायां तुरीयतैनसः पश्यन्त्यां त्रीयप्राज्ञः परायां तुर्यतुरीयः । जायन्मात्राचतुष्टयमकारांशं स्वप्नमात्राचतुष्टयमुकारांशं सुषुप्तिमात्राचतुष्टयं मकारांशं तुरीयमात्रा-चतुष्टयमर्थमात्रांशम् । अयमेव ब्रह्मप्रणवः । स परमहंसतुरीयातीता-वधूतैरुपास्यः । तेनैव ब्रह्म प्रकाशते । विदेहमुक्तिः ॥ ४ ॥

ब्रह्मप्रणवध्यानमार्गेणेति प्रश्नवीजमवष्टभ्य ब्रह्मप्रणवेयत्तामवगन्तुं ब्रह्मणा पृष्टः प्रश्नोत्तरं भगवानाहेत्याह—भगवित्ति । स होवाच नारायणः । किं तत् इत्यत्र—ब्रह्मप्रणव इति । तत् कथं इत्यत्र—जायद्वस्थायां जायदादिचतस्रोऽ-वस्थाः जाप्रजाप्रदित्यादि । स्वप्ने स्वप्नादित्यादि । स्वप्ने स्वप्नादित्यादि । स्वप्ने स्वप्नादित्यादि । सुप्रुप्तो सुपुप्त्यादिचतस्रोऽवस्थाः सुप्रुप्तिजाप्रदित्यादि । तुरीये तुरीयादि-चतस्रोऽवस्था भवन्तीति तुर्यजाप्रदित्यादि । व्यष्टिसमध्यात्मकजाप्रजाप्रदादि-षोडशावस्थासु व्यष्टिजाप्रजाप्रदादिपञ्चदशावस्थास्त्वः विश्वविश्वादितुर्यप्राज्ञान्ताः

इत्याह—व्यष्टिजाप्रद्वस्थायामिति । तथा व्यष्टिस्वप्रावस्थायामिति । तथा व्यष्टिसुषुप्त्यवस्थायामिति । तथा तुरीयावस्थायां तुरीयस्य चातुर्विध्यं इत्यत्र तुरीयविश्वः तुरीयतैजसः तुरीयप्राज्ञः इति त्रैविध्यं ज्ञेयम् । सविशेषनिर्विशेषावेकीकृत्य चातुर्विध्योक्तिः सविशेषप्रपञ्चापहृवसिद्धं निर्विशेषं तुर्यतुरीयमिति पृथक् ज्ञातुं युक्तत्वात् तथा समष्टिजाप्रजाप्रदादितुर्यस्वापान्त-पञ्चदज्ञावस्थारूढा विराड्विराडादितुर्यबीजान्ताः तथा व्यष्टिसमध्येक्यसिद्धजाप्र-जाप्रदादिपञ्चद्द्यावस्थारूढा ओत्रोत्राद्यविकल्पानुज्ञैकरसान्ताः जाप्रजाप्रदाद्य-विकल्पान्तविकल्पा यत्रापह्नवं भजन्ति तद्विकल्पाविकल्पं तुर्यत्रीयमिति ज्ञेयम् । एतदर्थस्य ब्रह्मप्रणवदीपिकायां सम्यक् प्रपश्चितत्वात् उक्तविकल्पाः एते क्रमेण षोडशमात्रारूढाः तत् कथं इत्यत्र-अकारे जाप्रद्विश्व इत्यादि । जायन्मात्राचतुष्टयमकारांशं विद्धीति शेषः । तथा स्वप्नमात्राचतुष्टय-मुकारांशं सुषुप्तिमात्राचतुष्टयं मकारांशं तुरीयमात्राचतुष्टयमर्धमात्रांश जानीहीत्यर्थः । यत एवमतो व्यष्टिसमष्टितदुभयैक्यसिद्धजाम्रजाम्रदादितुर्यस्वा-पान्तकलनारोपापवादाधारविश्वविश्वाद्यविकल्पानुङ्गैकरसान्ताः प्रणवविकारा इत्यत्र ''सर्ववाच्यवस्तु प्रणवात्मकम् '' इति श्रुतेः । जाग्रजाप्रदादिचतुष्पञ्चदशकलना यत्रापह्नवतां भजित यत्तदपह्नवसिद्धं तुरीयतुरीयं तिन्नष्प्रतियोगिकतया स्वमात्र-मवशिष्यते एवमधों यत्र अवगम्यते अयमेव ब्रह्मप्रणवः। स परमहंस-तुरीयातीतावधूतैरुपास्यः ब्रह्मप्रणवज्ञानेन मामित्यत्र तेनैव ब्रह्म स्वाव-शेषतया प्रकाशते यः प्रबोधो निष्प्रतियोगिकतुर्यतुर्यमात्रगोचरः तेनैव ब्रह्ममात्रप्रबोधेन ब्रह्ममात्रावस्थानलक्षणविदेह्मुक्तिः भवतीति प्रकरणार्थः ॥ ४॥

### अयज्ञोपवीतिनो ब्राह्मणत्वम्

भगवन् कथमयज्ञोपवीत्यशिखी सर्वकर्मपित्यिक्तः कथं ब्रह्म-निष्ठापरः कथं ब्राह्मण इति ब्रह्मा पृच्छिति । स होवाच विष्णुः । भो भोऽर्भक यस्यास्त्यद्वैतमात्मज्ञानं तदेव यज्ञोपवीतम् । तस्य ध्याननिष्ठेव शिखा । तत्कर्म सपवित्रम् । स सर्वकर्मऋत्स ब्राह्मणः स ब्रह्मनिष्ठापरः स देवः स ऋषिः स तपस्वी स श्रेष्टः स एव सर्वज्येष्ठः स एवाहं विद्धि । लोके परमहंसपरित्राजको दुर्लभतरः । यद्येकोऽस्ति स एव नित्यपुतः स एव वेदपुरुषः। महापुरुषो यस्तचित्तं मय्येवावतिष्ठते । अहं च तिसमन्नेवावस्थितः । स एव नित्यतृप्तः स शीतोष्णसुखदुःखमानावमानवर्जितः स निन्दामर्ष-सहिष्णुः स षड्मिवर्जितः षडुभावविकारश्चन्यः स ज्येष्ठाज्येष्ठव्यव-धानरहितः स स्वव्यतिरेकेण नान्यद्रष्टा, आशाम्बरो न नमस्कारो न स्वाहाकारो न स्वधाकारश्च न विसर्जनपरो निन्दास्तुतिन्यतिरिक्तो न मन्त्रतन्त्रोपासको देवान्तरध्यानशून्यो लक्ष्यालक्ष्यनिवर्तकः सर्वोप-रतः सचिदानन्दादृयचिद्धनः संपूर्णानन्दैकवोधो ब्रह्मैवाहमस्मीत्य-नवरतं ब्रह्मप्रणवानुसंघानेन यः कृतकृतयो भवति स परमहंसपरि-ब्राडित्युपनिषत् ॥

ब्रह्मप्रणवस्य परमहंसाद्यधिकारत्वात् परमहंसादेः सर्वत्र ब्राह्मणत्वं श्रूयते यः संन्यासी स परमहंसः सोऽवधूतः स ब्राह्मणः इति प्रसिद्धिस्तु शिखायज्ञोपवीतविशिष्टकर्मठानामेव ब्राह्मणत्विमिति तिद्वरिरुस्य यतेः कथं ब्राह्मण्यं इति ब्रह्मा भगवन्तं पृच्छतीत्याह—भगविन्निति । प्रश्लोत्तरं स होवाच विष्णुः । ईदृशो मद्भावापन्नो छोके परमहंसपरित्राजको दुर्छभतरः । स एव नित्यतृप्तः मद्भावापन्नोर्नित्यतृप्तिप्रापकत्वात् । स श्रीतोष्णसुखदुः-समानावमानवर्जितः देहादावात्मात्मीयाभिमानवैकल्यात् स षद्भमिवर्जितः अश्नायाद्यतीतत्वात् । षद्भावविकारशून्यः मावषद्कास्पदस्यू छदेहवैकल्यात् । स ज्येष्ठाज्येष्ठव्यवधानरहितः "यो न स्वरूपइः स ज्येष्ठोऽपि कनिष्ठः"

इति श्रुतेः । स स्वव्यतिरेकेण नान्यद्रष्टा द्रष्टव्यान्यस्य मृग्यत्वात् । विसर्जनीयाभावात् न विसर्जनपरः । न मन्त्रतन्त्रोपासको देवान्तरध्यान् श्रून्यः मन्त्रतन्त्रदेवोपासनाभिः भवितव्यार्थाभावात् छक्ष्याछक्ष्यिनवर्तकः छक्षणया बोधितं छक्ष्यं तद्विपरीतमछक्ष्यं वाच्यं स्वातिरेकेण तद्वभयं नास्ति अहमेवेदं सर्व इति निवर्तकः । ब्रह्मप्रणवार्थतुर्यतुर्यस्वमात्रमित्यनुसन्धानतो विद्वान् तुर्यतुर्यस्त्रपेणाविशिष्यते विदेहमुक्तो भवतीत्यर्थः । इत्युपनिषच्छव्दः प्रकृतोपनिषत्परिसमास्यर्थः ।

श्रीवासुदेवेन्द्रशिष्योपनिषद्रक्षयोगिना । प्रकृतोपनिषद्धाख्या लिखिता तुर्यतुर्यगा । प्रकृतोपनिषद्धाख्याप्रन्थजातं शतं स्मृतम् ॥

इति श्रीमदीशाद्यश्चेत्तरशतोपनिषच्छास्त्रविवरणे षट्षष्टिसंख्यापूरकं परमहंसपरित्राजकोपनिषद्विवरणं संपूर्णम्

## परमहंसोपनिषत्

पूर्णमदः-इति शान्तिः॥

परमहंसपरित्राजकानां मार्गः

ॐ । अथ योगिनां परमहंसानां कोऽयं मार्गस्तेषां का स्थितिरिति नारदो भगवन्तमुपसमेत्योवाच । तं भगवानाह । योऽयं परमहंसमार्गो लोके दुर्लभतरो न तु बाहुल्यो यद्येको भवित स एव नित्यपूतः स एव वेदपुरुष इति विदुषो मन्यन्ते महापुरुषो यच्चित्तं तत्सदा मय्येवावितष्ठते तस्मादहं च तिस्मिन्ने-वावस्थीयते असौ स्वपुत्रमित्रकलत्रबन्ध्वादीिक्छिखायज्ञोपवीतं स्वाध्यायं च सर्वकर्माणि संन्यस्यायं ब्रह्माण्डं च हित्वा कौपीनं दण्ड-माच्छादनं च स्वश्रिरोपभोगार्थाय लोकस्येवोपकारार्थाय च परि-प्रहेत् । तच्च न मुख्योऽस्ति । को मुख्य इति चेद्यं मुख्यः ॥ १ ॥

परमहंसोपनिषद्वेद्यापारसुखाकृति । त्रेपदश्रीरामतत्त्वं स्वमात्रमिति चिन्तये ॥

इह खल्ज परमहंसोपनिषद: शुक्लयजुर्वेदप्रविभक्तत्वादीशाव।स्यादिव -दुपोद्धातादिकं चिन्त्यम् । नारदभगवत्प्रश्नप्रतिवचनरूपेयमाख्यायिका विद्यास्तुत्यर्था ।

योग्याधिकारिण उपलभ्य तेषां निःश्रेयसायाख्यायिकाकारेण प्रवृत्ता—अथेत्यादिना । अथ स्वकृतभक्तिश्रद्धातपोभिः भगवत्सान्निध्यानन्तरं देवर्षिरिति विख्यातो नारदो मुनिर्यत्र षङ्गुणैश्वर्यसम्पत्तिः पर्यवसन्ना तं भगवन्तं विनयेनोपसमेत्यो-वाच । किमिति योगिनां परमहंसपरिवाजकानां मार्गः पन्थाः कोऽयं कीहराः तेषां स्थितिः कीदशी इति नारदेन पृष्टो भगवान् हरिः तं प्रत्येवमाह—तमिति । तमेवं प्रष्टवन्तं नारदं प्रति भगवान् हरिरेवमाह किं तदिति । यथोक्ताचारविशिष्ट-कुटीचकबहूदकहंसानां मार्ग एव दुर्छभो छोके तावत्ततोऽपि परमहंसमार्गो दुर्लभतरः । दुर्लभतरार्थ श्रुतिः स्वयमेवाह—न तु बाहुल्य इति । यदि कदाचित एतादृश एको भवति तदा स एव परमहंस: । नित्यपूर्ते विशुद्धात्मनि स्वे मिहिम्नि तिष्ठतीति नित्यपूतस्थः स एव वेदपुरुषो वेदार्थः परमात्मेति विद्रषो ब्रह्मविद्वरीयांसो मन्यन्ते । अत एव परमहंसो महापुरुषो भवति यस्य महापुरुषस्य चित्तं मय्येव नारायणे तदाकाराकारितयाऽवतिष्ठते यस्मादेवं तस्मादहं च तरिमन्नेवावस्थीयते । परमात्मिन प्रत्यकप्रतीचि परमात्मेति प्रत्यगभेदेनासानवस्थित: सन् स्वीयतया भातपुत्रमित्रकछत्रबन्ध्वादीन् वहि-र्रुक्यमाणशिखां यज्ञोपवीतं च स्वाधीतस्वाध्यायवेदजातं च तद्विहित-सर्वकर्माण्ययं संन्यस्य स्वाज्ञदशायां स्वावासधिया यद्गातं तच्तुर्दशस्वनालंकत-ब्रह्माण्डं च स्वातिरिक्तिधिया हित्वा कौपीनं दण्डमाच्छादनं नित्यकमीपयोगि-मिक्षाचारादिवस्त्राणि च परिप्रहेत् किमर्थे तत्परिप्रहः इत्यत्र स्वशरीरोपभोगार्थाय भोगार्थ शीतमञ्जकादिनिवृत्त्यर्थ छोकस्यैवोपकारार्थाय च छोकोन्मार्गनिरासनाय कौपीनादिकं परिश्रहेदित्यर्थः । कौपीनादिपरिग्रह एवास्य मुख्यः इत्यत आह---तच न मुख्योऽस्तीति । कौपीनादिपरिग्रहो न हि परमहंसानां मुख्योऽस्ति । तर्हि तेषां कोऽयं मुख्यः इति चेत् कौपीनादित्याग एव मुख्य: इत्याह—अयं मुख्य इति ॥ १ ॥

#### परमहेसपरिवाजकानां स्थितिः

न दण्डं न शिखां न यज्ञोपवीतं न चाच्छादनं चरित परमहंसो न शीतं न चोष्णं न सुखं न दुःखं न मानावमानं इति । षडूर्मि- वर्जितो निन्दागर्वमत्सरदम्भद्रपेंच्छाद्वेपसुखदुःखकामकोषछोभमोह-हर्पासूयाहंकारादींश्च हित्वा स्ववयुः कुणपमिव दृश्यते, यतस्तद्वपुर-पघ्वस्तसंशयमिथ्याज्ञानानां यो हेतुस्तेन नित्यनिवृत्तस्तिन्नत्य-बोषस्ततस्वयमेवावस्थितिस्तं शान्तमचलमद्वयानन्दचिद्यन एवास्मि, तदेव मम परमं धाम तदेव शिखा तदेवोपवीतं च, परमात्मात्मनो-रेकत्वज्ञानेन तयोभेंद एव विभन्नः सा संध्या ॥ २ ॥

सर्वान्कामान्परित्यन्य अद्वैते परमे स्थितिः । ज्ञानदण्डो घृतो येन एकदण्डी स उच्यते ॥ काष्ठदण्डो घृतो येन सर्वाशी ज्ञानवर्जितः । तितिक्षा ज्ञानवैराग्यशमादिगुणवर्जितः । भिक्षामात्रेण यो जीवेत् स पापी यतिवृत्तिहा ॥ स याति नरकान्योरान्महारौरवसंज्ञकान् ॥ इदमन्तरं ज्ञात्वा स परमहंसः ॥ ३ ॥

आशाम्बरो न नमस्कारो न स्वाहाकारो न स्वधाकारो न निन्दास्तुतिर्याद्दिच्छको भवेद्भिक्षोः नावाहनं न विसर्जनं न मन्त्रं न ध्यानं नोपासनं च । न लक्ष्यं नालक्ष्यं न पृथङ् नापृथगहर्न सर्व च अनिकेतस्थिरमितरेव स मिक्षुस्सौवर्णादीनां नैव परि-ग्रहेश्न लोकनं नावलोकनं च न च बाधकः क इति चेद्धाधकोऽस्त्येव । यसाद्भिष्ठाहिरण्यं रसेन दृष्टं चेत् स ब्रह्महा भवेत् । यसाद्भिष्ठाहिरण्यं रसेन ग्राह्मं चेत् स औत्महा भवेत् । तस्माद्भिष्ठाहिरण्यं रसेन न दृष्टं च न स्पृष्टं च न याह्यं च सर्वे कामाः मनोगता व्यार्वतन्ते । दुःखे नोद्वियः सुखे निःस्पृहः त्यागो रागे सर्वत्र शुभाशुभयोरन-भिस्नेहो न द्वेष्टि न मोदं च । सर्वेषामिन्द्रियाणां गतिरुपरमते य आत्मन्येवावस्थीयते । तत्पूर्णानन्दैकवोषस्तद्वह्वीवाहमस्मीति कृत-कृत्यो भवति । कृतकृत्यो भवति । कृतकृत्यो भवति । १ ॥

न हि गाईस्थ्योचितदण्डशिखायज्ञोपवीताच्छादनं परिगृह्य परमहंसः चरित न हि तस्य शीतोष्णमानावमानकलनाऽस्ति सेयं कलना देहनिष्ठा परमहंसस्य प्रत्यगभिन्नब्रह्मभावारूढत्वेन देहत्रयोपलक्षितस्वविद्यापदतत्कार्यविलक्षण-त्वात् अत एव षड्वर्मिवर्जितः अञ्चनायापिपासाञोकमोहजरामरणानीति षड्वर्मय-तद्रहितः परं निन्दागर्वः स्मयः धनविद्यादिविषयः हृद्यपितदृढकोधो मन्सरः दम्भो धर्मध्वजित्वं दर्पः स्वान्यत्रालक्ष्यबुद्धिः लव्धव्यविषयस्पृहा इच्छा स्वाहितकारिणी द्वेषः इष्टविषयजं सुखं अनिष्टविषयजं दुःखं इष्टवस्त्वभिळाषः कामः तत्कुण्ठनकारिणी क्रोधः स्वद्रव्यत्यागानिच्छा छोभः अतस्मिस्तद्बुद्धिः मोह: स्वेष्टविषयागमजो हर्ष: परश्रेयोऽसहिष्णुता असूया उद्धतवृत्तिरहंकार: आदिशब्देन स्वीयेषु ममकारादिः गृद्यते एतत्सर्वे स्वातिरिक्तिधिया हित्वा यः स्वमात्रावस्थितिमीहते तद्दृष्ट्या स्ववपुः कुणपिमव दृश्यते यतो यस्मात् ब्रह्मज्ञानात् अपध्वस्तसंशयमिथ्याज्ञानानां स्ववपुरेवं दश्यते तादृशब्रह्म-विषयकज्ञानस्याविर्मावाय यो हेतुः प्रत्यक्तवेन प्रतीचा प्रत्यगभिन्नब्रह्मभावेन नित्यनिवृत्तस्वाज्ञानो यत् स्वाज्ञाननिवृत्त्यधिकरणं तिन्नत्यबोधः परमातमाऽयं नित्यबोधस्वरूपं तत् स्वयमेवावस्थितिः स्वमात्रावशेषतया स्थितिः मुक्तियों मुक्त इत्यभिहित: तं स्वातिरिक्ताविद्यापदतत्कार्यशान्तिनिष्प्रतियोगिकपूर्णत्वात् अचलं आत्मानं अद्रयानन्द्चिद्धन एवास्मीति ज्ञात्वा यत् ज्ञानसमकालं स्वमात्रमविशायते तदेव मम परमं धामस्वरूपं तदेव शिखा तदेवोपवीतं च केशकार्पासशिखातन्तुवच्छरीगविलक्षणत्वात् तस्य का सन्ध्या इत्यत आह— परमात्मेति । परमात्मात्मनोः प्रत्यक्परचितोः ब्रह्मेवाहं अहमेव ब्रह्म इत्येकत्व- **ज्ञानेन तयोभेंद एव विभग्नः** तत्त्वभेदः तस्य स्वरूपत्वात् या जीव-ब्रह्मेक्यस्थितिः सेव सन्ध्या—

> ''नोदंकैर्जायते सन्ध्या न मन्त्रोच्चाग्णेन तु । सन्यौ जीवात्मनोगेक्यं सा सन्ध्या सद्धिरुच्यते ॥''

इति स्मृते: । इत्थं स्वातिरिक्तसर्वीन् कामान् परिखञ्य अपह्नवं कृत्वा परमाद्वैतं स्थितिस्तद्रूपेणावस्थानं **ज्ञानदण्डः** स्वात्ममात्रावशेषतया येन धृतो भवति स होकदण्डी इत्युच्यते एवं पारमार्थिकसंन्यासिनं स्तुत्वा आभाससंन्यासिनं दूषयति—काष्टदण्ड इति । ज्ञानगन्धवँकल्येन येन काष्टदण्डो धृतः स हि सर्वाशी केवलोदरंभरी निर्विशेषज्ञानवर्जितो भवति कि च शीतीप्णादितितिश्वा-पुरस्सरं सविशेषज्ञानतदितरविषयवैगाग्यशमादिगुणवर्जितः स्वान्तर्वाह्यव्यापृतिः सन् केवलिश्चामात्रेण यो जीवेन् सोऽयं पापी पापकृत्तमो भूत्वा सद्वत्तयतीनामपि वृत्तिहा भवेत् सत्संन्यासिनोऽपि छोकाः संन्यास्याभासान् मत्वा दृष्ट्रा उपेक्षां कुर्युः तद्दोपेणायमाभासयितः महारौग्वसंज्ञकान् नरकान् याति इदं पारमार्थिकाभाससंन्यासिनोरन्तरं ज्ञात्वा आशाम्बरो दिगम्बरः न नमस्कारः ज्येष्टकिनष्टकलनावैरल्यात् न स्वाहाकारो न स्वधाकारो देवपैत्र्यकर्मसामान्यस्य त्यक्तत्वात् न निन्दास्तुतिः निन्दनीयस्तुत्यगुणवेरत्यात् यादृच्छिको भवेत् देहधारणमात्रेतरप्रवृत्तिशून्यो भवेन्न हि यादिच्छिकः इत्यत्र यथेच्छाचरणं विधीयते यथेच्छाचरणस्य इच्छापूर्वकत्वेन पतनमेव स्यादिस्यत्र ज्ञानवैराग्यसंपन्नस्य स्वस्मिन्नेय मुक्तिरिति न सर्वत्राचारप्रसक्तिः ''तदाचारव-ज्ञात्तत्त्व्होकप्राप्तिः '' इति श्रुतेः । एवं देहमात्रधारणेतरप्रवृत्तिनिवृत्तिज्ञून्यस्य **भिक्षोः** न हि स्वान्यत्रा**वाहनं विसर्जनं मन्त्रध्यानं उपासनं लक्ष्यमलक्ष्या**दिकं वा अस्तीत्याह—भिक्षोरिति । उक्तविशेषणविशिष्टस्य भिक्षोः न हि पृथक्तवेन अपृथक्त्वेन वा त्वमहं तच्छब्दगोचरं सर्वं स्वातिरिक्तं वस्त्वस्ति यदि व्यावहारि-कत्वेन प्रातिभासिकत्वेनास्तीति भ्रान्तिस्तदा अनिकेतस्थरमंतिः त्र्याविद्वात्मी-यनिकेतनाभिमितः स्वदेहे तदन्यत्र वा अहंकारममकारिवरल एव भूत्वा यो वर्तते स भिक्षः सौवर्णादीनां नैव परित्रहेत् न छोकनं नावछोकनं च न च बाधकः

कः इति चेत सुवर्णादिपरिग्रहनिमित्ताभावात्तनिमित्तमस्तीति स्वीकृत्य न हि मवर्णाद्यालोकनं वा न हि कदाऽपि कुर्यात् एवं कृते बाधकः कः इति चेत् बाधकोऽस्त्येव तत् कथं यस्मादुपभोगनिमित्तात् भिक्षः भिक्षणा हिरण्यं कनकरतादिग्सेन प्रेम्णा दृष्टं चेत् स ब्रह्महा भवेत् यस्मादित्यादि समानं यदि तदसेन स्पृष्टं तदाऽयं पौल्कसश्चर्मकारो भवेत् यदि प्राह्मं गृहीतं तदा सोऽयमात्महा भवेत् तस्मात् भिक्षः हिरण्यं रसेन न दृष्टं च न स्पृष्टं च न प्राह्मं च रसेन सुवर्णरतादिदर्शनं स्पर्शनं प्रहणं वा न कदापि कुर्यात् पथिगततृणवद्गागं विना दर्शनं न दोषाय भवति स्पर्शनग्रहणयोः सद्यतेरप्रसक्तत्वात् ''मा गृधः कस्य स्विद्धनम् '' इति श्रुत्यनुरोधेन सुवर्णाद्यनिच्छोः परमहंसस्य स्वाजद्रिष्ठसक्तमनोगताः मनसि विकल्पिताः सर्वे कामाः स्वज्ञदृष्ट्या व्यावर्तन्ते भिथ्यात्मतया निवर्तन्ते यत एवमतः परमहंसः दुःखप्रारब्धोदयेऽपि नोद्विमो भवति तथा सुखप्रारब्धोदयेऽपि तत्र निःस्पृहो भवति रागद्वेषप्रसङ्गेऽपि तत्त्र्यागो भवति सर्वत्र स्वातिरिक्तनिवृत्तिमार्गः ग्रुभं प्रवृत्तिमार्गोऽग्रुभं तयोरनिसस्नेहः प्रवृत्तिनिवृत्तिमार्गपराङ्मुखः प्रवृत्तिमार्गे न द्वेष्टि निवृत्तिमार्गे न मोदं चानुभवति सर्वेषां ज्ञानकर्मेन्द्रियाणां चञ्चव्हादन्तःकरणस्य च गति-स्तत्तद्विषयग्रहणञ्चित्तर्यत्रात्मन्येवोपरमते स्वात्ममात्रावञ्चेषतया अवस्थीयते तद्धि-करणत्वेन योऽविशायते सोऽयं तत्पूर्णानन्दैकबोधः "कार्यकारणतां हित्वा पूर्णबोधोऽवशिष्यते '' इति श्रुतेः । यत्पूर्णबोधत्वेनावशिष्टं तद्वद्वौवाहमस्मीति तद्भक्ष स्वमात्रमिति ज्ञानसमकालं कृतकृतयो विदेहमुक्तो भवति। आवृत्तिः आदरार्था । इत्युपनिषदिति प्रकृतोपनिषत्परिसमाप्त्यर्थः ॥

> श्रीवासुदेवेन्द्रशिप्योपनिषद्रक्षयोगिना । परमहंसोपनिषद्भाख्येयं हिखिता स्फुटम् । परमहंसोपनिषद्भाख्याग्रन्थः शतं स्मृतः ॥

इति श्रीमदीशाद्यशेत्तरशतोपनिषच्छास्र विवरणे एकोनविंशतिसङ्ख्यापूरकं परमहंसोपनिषद्विवरणं सम्प्रर्णम्

## ब्रह्मोपनिषत्

## सह नाववतु-इति शान्तिः

#### चतुष्पाद्रह्म

<sup>1</sup> अथास्य पुरुषस्य चत्वारि स्थानानि भवन्ति नाभि-र्ह्दयं कण्ठं मूर्घा च । तत्र चतुष्पादं ब्रह्म विभाति, जागरिते ब्रह्मा स्वप्ने विष्णुः सुषुप्तौ रुद्रस्तुरीयमक्षरम् । स आदित्यो विष्णुद्धेश्वरश्च स्वयममनस्कमश्रोत्रमपाणिपादं ज्योतिर्विदितम् ॥१॥

¹ व्यंडर्महाशयमुद्रितसंन्यासोपनिषक्कोशे इदमधिकं दृश्यते उपक्रमे—'' शौनको हृ वे महाशालोऽङ्किरसं भगवन्तं पिप्पलादं पप्रच्छ । दिन्ये ब्रह्मपुरे संप्रतिष्ठिता भवन्ति । क्ष्यं सज्जिति । प्राणो होष आत्मा । आत्मनो महिमा बभूव । देवानामायुः स, देवानां निधनमनिधनं, दिन्ये ब्रह्मपुरे विरजं निष्कलं शुभ्रमक्षरं यद्वह्म क्रिभाति । स नियच्छिति मधुकरराज[मिक्षकावत् । यथा मिक्षका मधुकरराजानमुत्कामन्तं सर्वा एवोत्कामन्ते तथैवैनमुत्कामन्तं ते सर्वे देवा अनुत्कामन्ते । स सज्ज्ञाकर्षिते । माक्षीक्वत् । यथा माक्षीक्वेकन तन्तुना जालं विक्षिपति तेनापकर्षित तथैवैष प्राणो यदायाति संस्कृमा-कृष्य । प्राणदेवतास्ताः सर्वा नाड्यः सुष्वपे श्र्येनाकाशवत् । यथा खं स्थेन आश्रित्य याति स्वमालयमेवं सुष्ठप्रभूते । यथोवैष देवदत्तो यथ्यापि ताड्यमानो न वेत्येविमिष्टापूर्तैः शुभाशुभैनं लिप्यते । यथा बुकुराभुते । यथोवैष देवदत्तो यथ्यापि ताड्यमानो न वेत्येविमिष्टापूर्तैः शुभाशुभैनं लिप्यते । यथा बुकुराभुते । यथोविष्काम आनन्दमुपयाति तथैवैष देवदत्तः स्वप्न आनन्दमभियाति । वेद एष परं ज्योतिः । ज्योतिष्कामो ज्योतिरानन्दयते । भूयस्तेनव स्वप्राय गच्छिति

यद्ग्रह्मोपनिषद्ध्यक्तविस्फुलिङ्गि<sup>1</sup> हृदुज्ज्वलम् । त्रेपदानन्दसाम्राज्यं कलये तत् स्वमात्रतः ॥

इह खलु कृष्णयजुर्वेदान्तर्गतब्रह्मशाखायां यत्काण्डत्रयं प्रकाशितं तत्र सकामस्य केवलकर्मकाण्डानुष्ठानतो धूमादिमार्गेण पुनराप्तिमचन्द्रलोकाप्तिरभिहिता निष्कामस्य तु कर्मोपासनाकाण्डार्थसमुचयानुष्ठानादिंचरादिमार्गेणापुनरावृत्तिमद्भक्ष-लोकाप्तिस्तत्र तन्मुखासादितब्रह्मज्ञानतस्तत्रत्योपाधिप्रलयसमकालं तद्भावापत्तिः केषां चित्तर्गुद्धयाधिक्यान्मार्गद्धयेऽपि विरिक्तर्जायते तेषां झटिति निष्प्रतियोगिकब्रह्ममात्रावगतये ज्ञानकाण्डात्मिकेयं ब्रह्मोपनिषत् प्रवृत्ता उपनि-पूर्वकस्य <sup>2</sup>षद्ऌधातोरर्थानुगमात् मुमुक्षोः स्वाज्ञानविद्यारणपूर्वकं निष्प्रतियोगिक-ब्रह्ममात्रगमकत्वादिति ब्रह्मविद्योपनिषत् । तादर्थ्येन ग्रन्थोऽप्युपनिषत् । एवमुक्तळक्षणब्रह्मोपनिषदोऽल्पप्रन्थतो विवरणमारभ्यते—अथेति । अथ यथोक्त-ब्रह्मविद्यासाधनसंपत्त्यनन्तरं मुमुक्षोः स्वातिरिक्तारूढबुद्धित्वेन निष्प्रतियोगिक-ब्रह्ममात्रोपदेशानर्हत्वात् तन्मात्रबुद्धयारोहाय सोपायब्रह्मविद्या वक्तव्येति परमद-यावती श्रुति: यत: प्रवृत्ता अतो ब्रह्मोपलुब्धिस्थानकलपना युज्यते य: "पूर्णमेवाव्शिष्यते" इति, "पुरुषान्न परं किचित् सा काष्टा सा परा गतिः" इति च श्रुतिसिद्धः पुरुषोऽविशाष्यते तस्यास्य पुरुषस्य परमात्मन उपलब्धि-स्थानानि चत्वारि भवन्ति तानि कानि किं देशान्तरे वर्तन्ते इत्याकांक्षायां स्वरारीरे तानि वर्तन्त इत्याह-नाभिरिति । चकारादक्षिणाक्ष्यादिस्थानान्तर-मस्तीति द्योत्यते । तत्र कीदशं ब्रह्म इत्यत आह—तत्र चतुष्पादं ब्रह्म

जलौकावत् । यथा जलौकायमम् नयत्यात्मानम् , नयति परम् , संधयत्यपरम् , नापरं त्यजति ..... स जायदिमधीयते । यथैवैष कपालाष्टकं संनयति .....। य एष स्तन इवावल्यवत एष देवयोनिर्यत्र जायति शुभाशुभमनिक्तमस्य देवस्य स संप्रसादोऽन्तर्या-मी खगः कर्कटकः पुष्करः पुरुषः प्राणो हंसः परापरं ब्रह्मात्मा देवता वेदयति । य एवं वेद स परं ब्रह्मायाम क्षेत्रज्ञसुपैति "।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 3 9. ' बिष्णुलिङ्कि '

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ड, ड १, 'सद्धातोः'

विभातीति । चतुःस्थानाश्रयत्वाचतुष्पात् वस्तुतः तत्पिरच्छेदशून्यं ब्रह्म विभातीत्यर्थः । स्वाइद्यष्टिप्रसक्तचतुष्पाद्गह्म कीदृशं इसत आह—जागरित इति । यदा बाह्येन्द्रियः तदथोंपछिन्धः जाप्रत् तत्र जागरिते ब्रह्मा नाभि मण्डलमधिष्ठाय जाप्रत्कलनां कल्यति स हि जगत्स्रष्टा चतुराननः यदा जाप्रतप्रस्यजस्वमो दृश्यते तदा विष्णुर्हृद्यमिष्ठिष्टाय स्वम्ने तत्कल्नाकिलो भवित यदा जाप्रदादिच्यापृतिः विलीयते तदा स सुष्ठुप्तिभविति तदानीं रुद्रः कण्ठमधिष्ठाय स्वाइविकल्पितजाप्रत्स्वमप्रपञ्चमुपसंहरति जाप्रदाद्यवस्थात्रयं यत्र विलीयते सेयं तुरीयावस्था तदानीं मूर्यानमधिष्ठाय यज्ञाप्रदादिकल्नाभावाभावप्रकाशकं भवित तन्मूर्भि संस्थितं तुरीयमुच्यते यद्यपि नेत्रकण्ठहृदयमूर्भेसु जागरितादीनि वक्ष्यति तथाप्यत्र नाभ्यादीनामुक्तत्वादुपळ्ळ्य्यर्थमेवं चिन्तनीयम् । यद्वा नाभ्यादियथात्रममुत्स्ज्य नाभिनेत्रे समुच्चित्र जागरितजागरितं चिन्त्यं स्वप्रस्थानं कण्ठं सुष्रुप्तिस्थानं हृदयं पूर्ववत् मूर्भ्न संस्थितं तुरीयं यो मूर्धानमधिष्ठाय तुर्यात्मा भवित तस्मात् आदिलादिः भिन्न इत्यत आह—स आदित्य इति । तदितिरेकणादित्यादेरभावात् चकारात् तदितिरेकण न किचिदप्यस्तीति द्योत्यते तद्याथात्म्यं किं इत्यत आह—स्वयमिति ॥ १॥

#### परस्य ब्रह्मणः अक्षरत्वम्

यत्र छोका न छोका देवा न देवा वेदा न वेदा यज्ञा न यज्ञा माता न माता पिता न पिता स्नुषा न स्नुषा चाण्डाछो न चाण्डाछः पौल्कसो न पौल्कसः श्रमणो न श्रमणः तापसो न तापस एकमेव तत् परं ब्रह्म विभाति निर्वाणम् ।। २ ॥

स्वस्य स्वातिरिक्तमन आद्यन्तःकरणश्रोत्रादिवाद्यकरणजातासंभवस्वमात्र-प्रबोधविदितत्वात् यदेतदमनस्कादिलक्षणमक्षरं तत्र स्वातिरेकेण लोकादिताप-

¹ ब्रेंबर्महाशयमुद्रितसंन्यासोपनिषत्कोशे इदमिवकं दृश्यते—''ह्याकाशे तद्विज्ञान-माकाशम् । तत्स्रुषिरमाकाशम् । तद्विश्वाबृ्याकाशे यस्मित्रदं सं च वि चरित यस्मित्रदं सर्वमोतप्रोतम् । स विभुः प्रजास ध्यानेन यो वेद तत्परं ब्रह्म भवतीति निर्वाणम् । सान्तकलना न संभवित तिन्नवीणरूपेण स्वमात्रमविशाष्यत इत्याह—यत्रेति.! लोकादितापसान्तकलना अस्ति नास्तीति विश्वमासंभवे हेतुमाह—एकमिति । निष्प्रतियोगिकब्रह्ममात्रमेकमेव परं ब्रह्म विकलेबरिनवीणरूपेण विभाति स्वाज्ञादि-दृष्टिमोहे सित । असित कैवल्यमेकरूपेण चकास्तीत्यर्थः ॥ २ ॥

## निर्वाणस्य एकत्वम्

न तत्र देवा ऋषयः पितर ईशते प्रतिबुद्धः सर्वविद्येति ॥२॥

कथं निर्वाणमेकं निष्प्रतियोगिकं तित्रयन्तृत्वेन देवादेः सत्त्वात् इस्रत् आह—न तन्नेति । यत् स्वमात्रमविशिष्टं न हि तत्र देविषिपतरः सन्ति तन्मात्रावस्थायां स्वयमळ्ब्धात्मानो नियन्तृनियम्यतया स्थातुं कथमीशते समर्था मवन्ति किन्त्वेक एवात्मा देविषिपित्रादिकळनाविरळं ब्रह्म स्वमात्रमिति प्रतिबुद्धः देविषिपित्रादिभरिप ब्रह्मास्मीत्येव प्रतिबुद्धो भवति न हि भेददृष्ट्येयर्थः । यद्यत् स्वाज्ञविकिल्पतं तत्तत् अहमेवेदं सर्व इति श्रुतिसिद्धा या सा सर्वविद्या तया स्विकिल्पतसर्वासंमवप्रवोधरूपया स्वमात्रमिति ळब्धुं शक्यमित्यर्थः ॥ ३ ॥

### त्रिवृतसूत्रम्

हृदिस्था देवताः सर्वा हृदि प्राणाः प्रतिष्ठिताः । हृदि प्राणाश्च ज्योतिश्च त्रिवृत्सूत्रं च तद्विदुः ॥ हृदि चैतन्ये तिष्ठति ॥ ४ ॥

ब्रह्ममात्रप्रबोधसहकारित्वेन संन्यासविधित्सया भूमिकां करोति— हृति या देवता इति । स्वातिरिक्तं स्वमात्रतया हरतीति हृच्छव्देन प्रत्यक्चैतन्य-मुन्य तस्मिन् हृदि तद्धिष्ठेयहृदयकमळे वा अग्न्याचाः सर्वा देवताः प्रांतिताः । तथा हृदि प्राणापानादिभेदेन प्राणाः पञ्च वागादयश्च विधात्रा प्रांतिताः । तथोक्रळक्षणहृदये नासापुटसंचारी प्राणश्च स्वयंज्योतिरात्मा च चकारद्वयतो यद्यस्ति नास्तीति विकल्पितं तत्सर्वे हृदये प्रतिष्ठितमिति द्योखते बहिस्सूत्रत्यागिनस्तदेतित्रवृत्सूत्रमिति विदुः जानन्ति बहिःसूत्रं क प्रतिष्ठितं इत्यत आह—हृदीति । सर्वस्थापि हृदयप्रतिष्ठितत्वात् ॥ ४ ॥

#### बहि:सूत्रम्

यज्ञोपनीतं परमं पिनन्नं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् । आयुष्यमम्यं प्रतिमुख शुभ्रं यज्ञोपनीतं बरुमस्तु तेजः ॥ ५ ॥

कीदृशं बहि:सूत्रं इस्यत आह—यज्ञोपवीतिमिति। यज्ञस्य विष्णोरुप-सामीप्येन वीतं विशेषेणागतं जीवस्वरूपं यज्ञोपवीतं स्वगतजीवतापाये तदेव परममुत्कृष्टं अत एव पवित्रं प्रजापतेः यद्ध्यवहारकारणं सहजं यद्वा देहेन्द्रियादिवत् सहजं पुरस्तात् पूर्वमायुष्यं अध्यं श्रेष्ठं स्वात्मानं विदित्वा स्वान्यत्र मितं प्रतिमुश्च यच्छुभं ज्योतिष्मद्यज्ञोपवीतं तदवलम्ब्य बाह्ययज्ञोपवीतं प्रतिमुश्चेति वार्थः । यस्मादेतद्भृदि चैतन्ये तिष्ठति तस्मात् इदं यज्ञोपवीतं त्रिवृत्कार्पासजं त्रैविणिकैः धार्यं तत्कार्पाससूत्रं बलं वीर्यवत् कर्मकारणमस्तु तेजो ब्रह्मवर्चसादिवृद्धिकरं भूयादित्यर्थः ॥ ९ ॥

#### ब्रह्मसूत्रम्

सिशालं वपनं कृत्वा बहिःसूत्रं त्यजेद्बुधः । यदक्षरं परं ब्रह्म तत्सूत्रमिति धारयेत् ॥ ६ ॥ सूचनात्सूत्रमित्याहुः सूत्रं नाम परं पदम् । तत्सूत्रं विदितं येन स विध्रो वेदपारगः ॥ ७ ॥ येन सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव । तत्सूत्रं धारयेद्योगी योगवित्तत्त्वदिश्वान् ॥ ८ ॥ बहिःसूत्रं त्यनेद्विद्वान्योगमुत्तममास्थितः । ब्रह्मभाविमदं सूत्रं धारयेद्यः स चेतनः । धारणात्तस्य सूत्रस्य नोच्छिष्टो नाशुचिर्भवेत् ॥ ९ ॥

त्रैवर्णिकानां श्रौतस्मार्तकर्मसाधनतया प्रतिपद्याथ परिवाजकानां बहिर्यज्ञोप-वीतादित्यागपूर्वकं मुख्यशिखायज्ञोपवीतं धार्यमित्याह—सशिखमिति । शिखासहित-केशाश्मश्र्वादिवपनं कृत्वा यत् बहिः त्रिवृत्सूत्रं कर्माङ्गभूतं नित्यादिसाधनसंपन्नो बधः बहिरिशखासुत्रोपलक्षणस्वातिरिक्तास्तिताबुद्धि त्यजेत् ततः किं इत्यत आह — यदिति । यत् स्वातिरिक्तक्षरप्रपञ्चापह्नवसिद्धमक्षरं परं निरुपमोत्कृष्टं स्वावरोषतया बृंहणात् ब्रह्म तत् स्वमात्रमिति धारयेत् किं तत् कथं धार्य तद्भारणफलं कीदृशं इत्यत आह—सूचनादिति। ''सन्मात्रमसदन्यत्'', ''ब्रह्म-मात्रमसन्न हि '' इत्यादिश्रुतिभि: सूचनात् स्वातिरिक्तग्रासं बह्रीव सूत्रमिति ब्रह्मविद आहु:। सूत्रं नाम किं इस्यत आह — परं पदिमिति परं निरितिशयं तद्रपेण पद्यत इति पदं ब्रह्ममात्रमित्यर्थः । तदेतत् सूत्रं येन स्वमात्रतया विदितं स विप्रो ब्रह्मविद्वरीयान् स्वारोपितातदपह्नवमुखेन वेदा यत्र पर्यवस्यन्ति तद्देद परं ब्रह्ममात्रं गतो भवति । ब्रह्मैव भवतीत्यर्थः । कथं एतादृशं पदं मन्द्बुद्धिगम्यं भवतीत्याशंक्य तत्पदारोहोपायत्वेन सूत्रस्वरूपमाचष्टे—येनेति । स्वातिरिक्त-जगदारोपाधिकरणतया यत् सूत्रितं सूत्रे मणिगणवत् येनेदं सर्वे अविद्यापद-तत्कार्यजातं प्रोतमनुविद्धं तदेतत्सूत्रमीश्वरचैतन्यं तत्तत्त्वं सर्वापवादाधिकरणं निरधिकरणं वा दर्शितवान् योगवित् तदेवास्मीति धारयेत् कथं पुनरेवं धार्य इस्पत्र तद्गतहेयांशत्यागपूर्वकं शिष्टांशं धार्यमित्याह—बिहिरिति । यश्चेतनो विद्वान् बहि:सूत्रज्ञिखोपलक्षितस्वातिरिक्ताविद्यापदतत्कार्यजातं त्यजेत् ततोऽयं योगी एवं सागिशिष्टं **ब्रह्मभाविमदं सूत्रं धारयेत् सो**ऽयमेवं धारयिता ब्रह्ममत्र**योगमास्थितो** भवतीत्यर्थः । एवंविदोऽप्युच्छिष्टादिविशिष्टोपाधियोगात्त-थात्वं स्यादित्याज्ञङ्क्षय सूत्रभावापन्नस्योपाधियोगतत्कार्योच्छिष्टादिवैरल्यमाह—

धारणादिति । नवद्वारप्रवेशनिर्गमाभ्यामुच्छिष्टः अस्पर्शसंयोगादशुचिः तद्ने-तूपाध्ययोगात् उच्छिष्टादिः न ह्यस्तीत्यर्थः ॥ ६–९ ॥

> ज्ञानिक्षवादीनां मुख्यब्राह्मण्यव्हिता सूत्रमन्तर्गतं येषां ज्ञानयज्ञोपवीतिनाम् । ते वे सूत्रविदो लोके ते च यज्ञोपवीतिनः ॥ १० ॥ ज्ञानशिखिनो ज्ञानिष्ठा ज्ञानयज्ञोपवीतिनः । ज्ञानमेव परं तेषां पवित्रं ज्ञानमुच्यते ॥ ११ ॥ अभ्रेरिव शिखा नान्या यस्य ज्ञानमयी शिखा । स शिखीत्युच्यते विद्वान्नेतरे केश्वधारिणः ॥ १२ ॥

शिखायज्ञोपवीतामावे ब्राह्मण्याभावमाशंक्य ज्ञानशिखोपवीतसत्वान्मुख्य-ब्राह्मणत्वं स्यादिखाह—सूत्रमिति । स्वातिरिक्तकछनारिहतं सूत्रं ब्रह्मास्मीति येषां ज्ञानयज्ञोपवीतिनां नैश्कर्म्यपदमारूढानां सूत्रमन्तर्गतमिव विभाति छोके ते वे सूत्रयाधात्म्यविदः ते च यज्ञोपवीतिनः अत एवेते परिब्राजकाः ज्ञानशिखिनो ज्ञानोपवीतिनः सूत्रज्ञानिष्ठाश्च सूत्रज्ञानं हि तेषां पवित्रमुच्यते अत एव तेषामुच्छिष्टाशुचिनस्त इत्युक्तम् । यस्याग्निशिखेव ज्ञानमयी शिखा विद्यते सोऽयं विद्वान् शिखीत्युच्यते नेतरे केशधारिणः शिखिनो भवन्ति ॥ ॥ १०–१२॥

कियाङ्गसूत्र**म्** 

कर्मण्यिषकृता ये तु वैदिके ब्राह्मणादयः । तेमिर्घार्यमिदं सूत्रं क्रियाङ्गं तद्धि वै स्मृतम् ॥ १३ ॥

एवं चेत् सर्वेरिप शिखायज्ञोपवीतादिकं परित्याज्यिमस्यत आह— कर्मणीति । स्वाज्ञानपुरस्सरिमदं मया कर्तत्र्यमिति ये तु त्रैवर्णिका ब्राह्मणादयो वैदिके कर्मण्यधिकृताः तेभिस्तैरेव कार्पासतन्तुनिर्मितिमदं यज्ञोपवीतं क्रियाङ्गं इति धार्यम् । तथाच श्रुतिः—''यज्ञोपवीत्येवाधीयीत याजयेद्यजेत वा यज्ञस्य'' इति त्रैवर्णिकानां क्रियाङ्गत्त्वेन यज्ञोपवीतं स्मृतम् । हिशब्दः प्रसिद्धिद्योतकः ॥ १३ ॥

#### निरुपचरितन्नाह्मण्यम्

शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतं च तन्मयम् । ब्राह्मण्यं सकलं तस्य इति ब्रह्मविदो विदुः ॥ १४ ॥

त्रैविणिकेषु निरुपचिरतब्राह्मण्यं कस्येत्यत आह—शिखाज्ञानमयीति । त्रैविणिकेषु ब्राह्मणजातिरेव पारिब्राज्यविधानात् तत्र यस्य ब्राह्मणजातिजस्य शिखा ज्ञानमयी उपवीतं च तन्मयं ज्ञानमयं भवति तस्य सकलं निरुपचिरतं ब्राह्मण्यमिति ब्रह्मविदो विदुः जानन्तीत्यर्थः ॥ १४ ॥

#### यज्ञोपवीतयाथात्म्यम्

इदं यज्ञोपनीतं तु परमं यत्परायणम् । स विद्वान्यज्ञोपनीती स्यात्स यज्ञः तं यन्त्रिनं विदुः ॥ १९ ॥

एतादशबाह्मण्यापादकयज्ञोपवीतयाथात्म्यं किं इत्यत आह—इदिमिति । इदं यज्ञोपवीतं विष्णुपदप्रापकं ज्ञानं क्रियाकारकादिकलनोपमर्दकत्वेन परमं यदेतत् ज्ञानं ब्रह्ममात्रपरायणं स्वगतहेयांशापायतः तन्मात्रतयाऽवशेषितं भवित यो वा इदमहमस्मीति विद्वान् स हि यज्ञोपवीती ब्रह्ममात्रवित् स्यात् ज्योतिष्टो-मादियज्ञोऽपि स एव स्यात् य एवंवित् त ब्रह्मीभृतं वेदविदो यिज्वनमिग्नहोत्रिणं विद्वः स एवाग्निहोत्री नान्यः इस्यत्र—

ं प्रपञ्चमिखरुं यस्तु ज्ञानाम्नो जुहुयाद्यति : । आत्मन्यमीन् समारोप्य सोऽग्निहोत्री महायति: ॥'' इति श्रुते: । स्वातिरिक्तं स्वात्माग्नौ हुत्वा विद्वान् स्वयमेवाविज्ञान्यत इत्यर्थ: ॥ १९ ॥

### ब्रह्मीभूतो विद्वान् एक एव

एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वन्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च॥ १६॥ एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति। तमात्मस्थं येऽज्ञपत्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्॥१७॥

किमयं ब्रह्मीभूतो विद्वान् अनेक: इत्यत आह—एक इति । अयं ब्रह्मीभूतो मुनि: एक एव निष्प्रतियोगिकब्रह्ममात्रभावापन्नत्वात् । स कीद्रश: इत्यत आह— देव इति । स्वयंप्रकाशचिद्धातुत्वात् प्रकाशमात्रः किं न दृश्यते इत्यत आह— सर्वभृतेषु गृढः इति । स्वज्ञप्रत्यगभेदेन भासमानोऽपि स्वाज्ञदृष्टिविकल्पित-सर्वभूतेषु चतुर्विधेषु स्वावृतित्रयावृतदृष्टीनामभानात् गृढः । एवं चेत् परिच्छेदाता स्यादित्यत आह—सर्वञ्यापीति । व्योमवत् सर्वानुस्यूतत्वात् । सर्वस्यानात्मत्वेन तद्योगात् तथात्वं स्यादिखत आह — सर्वभूतान्तरात्मेति । चतुर्विधभूतान्तर्वि-भाताहंप्रत्ययालम्बनप्रत्यगात्मतया विभानात् न ह्यनात्मना संबध्यत इत्यर्थः । सर्वभूतप्रत्यक्तवे तद्गतकर्तृत्वादिसंसारिता स्यादित्यत आह—कर्माध्यक्ष इति । प्रतीचः सर्वभूतकृतकर्तृत्वाद्यस्पर्शित्वेन तत्कृतसर्वकर्मफलप्रदातृत्वात् । तथा चेत् तटस्थता स्यादित्यत आह—सर्वभूताधिवास इति । सर्वभूतान्यात्मत्वेनाधिकृत्य वसनात् सर्वात्मरूपः इत्यर्थः । सर्वभूताधिवासत्वेन तत्तःङ्कृतान्तः करणवृत्त्यनु-विद्वता स्यादित्यत आह—साक्षीति । साक्षिणः स्वसाक्ष्यस्पर्शित्वेन सर्व-विलक्षणत्वात् न ह्यन्तः करणवृत्त्यनुविद्धता स्यादित्यर्थः । " सर्वस्य साक्षी ततः सर्वस्मादन्यो विलक्षणः '' इति श्रुतेः । साक्ष्यसापेक्षसाक्षित्वे तद्वानयमित्यत आह—चेतेति । अचेतनासाक्ष्यचेतियतृत्वात् न हि साक्ष्यविकारः तं स्पृश्नति तत्र हेतुमाह—केवळ इति । अशेषिवशेषश्रन्य इत्यर्थः । गुणयोगेन गुणिनः केवळता कृतः इत्यत आह—निर्गुण इति । आविद्यकगुणानां कारणतुल्यत्वेन तद्योगस्य दुर्लभत्वात् निर्गुणः । चशब्दः निष्प्रतियोगिककेवळत्वख्यापकः इत्यर्थः, चिन्मात्रखरूपत्वात । यस्तु इत्यंभूतिनर्गुणः परमात्मा निष्प्रतियोगिकेक-रूपोऽपि सोऽयं खाञ्चदृष्ट्याऽनेक इव न वस्तुत इति जानतां स्वातिग्क्तिशान्ति-पूर्वकं स्वमात्रस्थितः स्यादित्याह—एक इति । यः परमात्मा वस्तुतः एकोऽपि स्वाञ्चदृष्टिप्रसक्तसर्ववशी सर्वनियन्तृत्वात् सर्वभूतान्तरात्मेति व्याख्यातं स्वस्य वास्तवं यद्व्यं सजातीयविजातीयस्वगतभेदापद्भवसिद्धमेकं चिन्मात्ररूपं स्वाञ्चदृष्टय बहुधा नानेव यः करोति वस्तुतः चिन्मात्रमेवायं इत्यर्थः । तद्वद्धत्वेन गानं खाञ्चानिभित्तं खाञ्चानित्सनोपायमाह—तिमिति । य आत्ममात्रावशेषतया स्थितः तमात्मस्थं निष्प्रतियोगिकस्वमात्रतया येऽनुपश्चनित धीराः ब्रह्मविद्यरीयांसः तेषां स्वमात्रावशेषळक्षणकेवल्यसुखं सिद्धं भवति नेतरेषां स्वावृत्तदृष्टित्वात् ॥ १६, १७॥

#### ब्रह्मा<u>स्य</u>ुपाय:

आत्मानमर्गणं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम् ।

ध्यानिर्मथनाभ्यासाद्देवं पश्येन्निगृद्वत् ॥ १८ ॥

तिलेषु तैलं द्धनीव सर्पिरापः स्रोतःस्वरणीषु चाग्निः ।

एवमात्मात्मिन जायतेऽसौ सत्येनैनं तपसा योऽनुपश्यति ॥१९॥

ऊर्णनाभिर्यथा तन्तून्स्जते संहरत्यपि ।

जाग्रतस्वप्ने तथा जीवो गच्छत्यागच्छते पुनः ॥ २० ॥

नेत्रस्थं जागरितं विद्यात्कण्ठे स्वप्नं समाविशेत् ।

सुषुप्तं हृदयस्यं तु तुरीयं मूर्ष्मं संस्थितम् ॥ २१ ॥

<sup>1</sup> यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । आनन्द्मेतज्जीवस्य यज्ज्ञात्वा मुच्यते बुधः ॥ २२ ॥ सर्वव्यापिनमात्मानं क्षीरे सर्पिरिवान्वितम् । आत्मविद्यातपोमूलं तद्वद्वोपनिषत्पदं तद्वद्वोपनिषत्पद्मिति ॥

तदाह्युपायः कः इस्यत आह—आत्मानिमिति । आत्मानं अन्तःकरणं अधरारणि कृत्वा प्रणवमोकारं चोत्तरारणि कृत्वा दीर्घघण्टानिनादवत् प्रणवमुचार्य तदा पूर्वोत्तरारणिस्थानीयान्तःकरणप्रणवध्यानिमिथनाभ्यासात् कोऽयं प्रणवार्थः इस्यत्र स्वाज्ञदृष्टिप्रसक्तस्वाविद्यापदतत्कार्यप्रविभक्तजाप्रज्ञाप्रदाद्य-विकलपानुज्ञैकरसान्तगतहेयांशापह्विसद्धं तुर्यतुरीयं ब्रह्म स्वमात्रमविश्चायत इति प्रणवार्थानुसंधानं ध्यानिर्मिथनाभ्यासः तस्मादभ्यासात् मथनाविर्मूतकाष्ट्र-निग्द्वाग्निवत् एवं जाप्रज्ञाप्रदादिचतुष्पञ्चदशक्रलनापह्विसद्धं तुर्यतुर्यं स्वावशेषिया पर्यते ॥ मथनात्तत्सार आविर्भवति इस्यत्र बहु द्यान्तमाह—तिलेकिति । यथा तिल्यन्त्रवर्षणभ्रमणोपायतः तिलेषु तैलं स्पष्टमुपलभ्यते यथा दिष्च मधिते तज्जनवनीते अग्निना संस्कृते सर्पिर्यृतमुपलभ्यते यथा स्नोतस्सु भूनादिषु खननोपायतः आप उपलभ्यन्ते यथा अरणिषु चािन्नः मथनादुपलभ्यते । चश्चन्दात् सूर्यकान्तादिष्विप सूर्यकिरणयोगतोऽग्निरुपलभ्यत इति द्यायते यथा द्याव्यवस्तिस्कृते सर्पायनिरक्ताप्रजाप्रदादिचतुष्पञ्चदशक्रलमां प्रसित्वा स्वमात्रं जायते उपलभ्यते स्वातिरिक्तजाप्रजाप्रदादिचतुष्पञ्चदशक्रलमां प्रसित्वा स्वमात्रं जायते उपलभ्यते ससी तुर्व इसर्थः । तदातावुपायान्तरमाह—सत्येनित सत्यवचनन

<sup>1</sup> षृडर्मुद्रितकोशे—

" यदात्मा प्रज्ञयात्मानं संघत्ते परमात्मिन । तेन संघ्या घ्यानमेत्र तस्मात्संघ्याभिवन्दनम् ॥ निरूदका घ्यानसंघ्या वाक्कायक्केशवर्जिता । . संघिनी सर्वभृतानां सा संघ्या होकदण्डिनाम्" ॥ इत्यधिकसुपलभ्यते । कुच्छचान्द्रायणादितपसा सत्यं ब्रह्माहमस्मि इति बोधेन तदुपायश्रवणादि-तपसा वा योऽधिकारी अनुपदयति तेनापि छभ्य इत्यर्थः॥ अवस्था-त्रयेऽपि जीवानेकत्वं स्यात् इस्यत्र दृष्टान्तेन तिन्नराकरोति— ऊर्णनाभिरिति । यथोर्णनाभिः छूता कीटः खशरीरतः तन्तून् सृजते न केवलम्; एवमुपसंहरति च आर्द्रतन्तूनां लालासमतया सृष्ट्युपसंहारौ युज्येत इसर्थः । तथा जीवोऽयं जायरस्वप्ने जाप्रतस्वप्नौ खूताकीटवत् सृजन्नुपसंहरन्नेक एव भवति बहुजनिवासना-वैचित्र्यादहमेक इत्यस्मृतिरविरुद्धा स्वप्नादावनुभूतस्याननुभूतस्य च स्मृते: उप-छंभात् गृहात् गृहान्तरं शिशुरिवायं पुनः पुनः जाप्रदादिस्थानात् स्थानान्तरं गच्छत्यागच्छते तस्मादवस्थापूगसंचार्यात्मा एक एवेत्यर्थः ॥ यत् पुरा जागरितादि-स्थानतया नाभ्यादिरुक्त: इदानीं विस्पष्टमाह—नेत्रेति । नाभिनेत्रयोरेकत्वेन विवक्षि-तत्वात् नेत्रे तिष्टतीति **नेत्रस्थः** विश्वविश्वः तमात्मानं **जागरितं** जागरणावस्थागतं विद्यात् कण्ठप्रदेशे जाप्रतप्रविभक्तस्वप्नावस्थापत्रं विश्वप्रविभक्ततैजसं समाविशेत् जाप्रतप्रविभक्तसुषुस्यवस्थागतं विश्वप्रविभक्तप्राज्ञं हृद्यस्थं त्वेव विद्यात् विश्वप्रवि-भक्त**तरीयं** दशमद्वारि **मृष्ट्रि संरिथतं** विद्यात् इत्य**नु**षज्यते ॥ तुरीययाथात्म्यं विशदयति - यत इति । यतो यस्मात् तुर्यात् श्रुतीनां वाचः संकल्पादिवृत्ति-मन्मनसा सह निवर्तन्ते तमप्राप्याप्रकाश्येत्यर्थः । तदेतज्जीवस्य तुर्यानन्दरूपं यत् ज्ञात्वा बुधो मुच्यते तदेव तुर्यानन्दरूपं तुर्ययाथातम्यमित्यर्थः । तुरीयं मूर्जि संस्थितं इत्युक्तितः परिच्छिन्नता स्यात् इत्याशङ्क्रय तत् परिहरन् शास्त्रार्थमुपसंहरति— सर्वेन्यापिनिमिति । '' त्र्याप्यव्यापकता मिथ्या सर्वमात्मा '' इति श्रुत्यनुरोधेन निष्प्रतियोगिकचिन्मात्रमप्यात्मानं स्वाज्ञदृष्टिप्रसत्तस्वातिरिक्त-सर्वप्रपञ्चन्यापिनमपि नोपायं विना लभ्यत इति दृष्टान्तमाह—क्षीर इति । यथा **क्षीरे सर्पि:** स्वभावेन समर्पितमपि मथनाशुपाय विना न लभ्यते तथाऽयमात्मा नोपायमन्तरेण लभ्य इत्यर्थ: । कोऽयं तदवगत्युपाय: इत्यत आह— आत्मेति । अनात्मापह्नवमुखेनात्ममात्रावगतिहेतुविद्योपनिषत्तपः श्रवणादिः तयो-रपि मूलमास्पदं यद्गह्य स्वमात्रतया भवशिष्यते तद्भयुपनिषत्पद्मुपनिषदेक- गम्यत्वात् उपनिषन्नाम **ब्रह्म**मात्रज्ञानं तत्पदं तु ब्रह्ममात्रं अभ्यासेतिशब्दौ उपनिषत्तदर्थपरिसमास्यर्थौ ॥ १८–२३ ॥

श्रीवासुदेवेन्द्रशिष्योपनिषद्रसयोगिना । लिखितं स्वाद्विवरणं ब्रह्मोपनिषदो लघु । ब्रह्मोपनिषदो व्याख्याप्रन्थस्तु द्विशतं स्मृतः ॥

इति श्रीमदीशायष्टोत्तरशतोपनिषच्छास्त्रविवरणे एकादशसंख्यापूरकं ब्रह्मोपनिषद्विवरणं सम्पूर्णम्

# भिश्चकोपनिषत्

## पूर्णमद-इति शान्तिः

चतुर्विधा भिक्षवः

अथ भिक्षूणां मोक्षार्थिनां कुटीचक्रवहूद्कहंसपरमहंसाश्चेति चत्वारः ॥ १ ॥

#### कुटीचका:

कुटीचका नाम गौतमभरद्वाजयाज्ञवल्क्यवसिष्ठप्रभृतयोऽष्टौ त्रासांश्चरन्तो योगमार्गे मोक्षमेव प्रार्थयन्ते ॥ २ ॥

> भिक्षूणां पटछं यत्र विश्रान्तिमगमत् सदा । तत्त्रैपदं ब्रह्मतत्त्वं ब्रह्ममात्रं करोतु माम् ॥

अथ खलु गुक्रयजुर्वेदप्रविभक्तेयं भिक्षुकोपनिषत् कुटीचकादिधर्मप्रशंसा-पूर्वकं ब्रह्मणि पर्यवसन्ना विजयते । अस्याः खल्पप्रन्थतो विवरणमारभ्यते । यथोक्ताधिकारिण उपलभ्य श्रुतिः कुटीचकादिधर्मपूगान् प्रकटयति । आदौ कुटीचकादिधर्मानाह—अथेति ॥ १, २ ॥

#### बहुदका:

अथ बहुद्का नाम त्रिदण्डकमण्डहुशिखायज्ञोपवीतकाषाय-वस्त्रधारिणो ब्रह्मर्षिगृहे मधुमांसं वर्जयित्वाष्ट्रो ग्रासान्मैक्षाचरणं कृत्वा योगमार्गे मोक्षमेव प्रार्थयन्ते ॥ ३ ॥

बहूदकधर्मानाह— अथ बहूदका नामेति ॥ ३॥

#### हंसा:

अथ इंसा नाम ग्रामैकरात्रं नगरे पश्चरात्रं क्षेत्रे सप्तरात्रं तदुपरि न वसेयुः । गोमूत्रगोमयाहारिणो नित्यं चान्द्रायण-परायणा योगमार्गे मोक्षमेव प्रार्थयन्ते ॥ ४ ॥

'हसधर्मानाह-अथ हंसा नामेति ॥ ४ ॥

#### परमहंसा:

अथ परमहंसा नाम संवर्तकारुणिश्चेतकेतुज्जडभरतद्तात्रेय-शुक्रवामदेवहारीतकप्रभृतयोऽष्टो ग्रासांश्चरन्तो योगमागें मोक्षमेव प्रार्थयन्ते । वृक्षमूले शून्यगृहे श्मशानवासिनो वा । साम्बरा वा दिगम्बरा वा । न तेषां धर्माधर्मों न हि तेषां लामालामकलनास्ति । शुद्धाशुद्धद्वैतवर्जिताः समलोष्टाश्मकाञ्चनाः सर्ववणेषु मैक्षाचरणं कृत्वा सर्वत्रात्मेव पश्चित्त । अथ जातरूपधरा निर्द्धन्द्वा निष्परि-ग्रहाः शुक्रध्यानपरायणा आत्ममात्रनिष्ठाः प्राणसंधारणार्थं यथोक्त-काले मैक्षमाचरन्तः शून्यागारदेवगृहतृणक्रुटवल्मीकवृक्षमूलकुलाल-शालाग्निहोत्रशालानदीपुलिनगिरिकन्दरकुहरकोटरनिर्झरस्थिण्डले तत्र ब्रह्ममार्गे सम्यक्संपन्नाः शुद्धमानसाः परमहंसाचरणेन संन्यासेन देहत्यागं कुर्वन्ति । ते परमहंसा नामेत्युपनिषत् ॥ ९ ॥

प्रमहंसधर्मान् प्रकाशयति -- अथ परमहंसा नामेति । तेषां वसति चर्यामाह—वृक्षमूळ इति । न तेषां धर्माधर्मी भवतः प्रवृत्तिनिवृत्तिपराङ्म्-खत्वात सर्वत्र हर्षविषादाभावात् न हि तेषां लाभालाभकलनास्ति। विशिष्टाहितं शुद्धदेतं केवलद्वेतं अशुद्धदेतं च येषां नाभिमतं ते शुद्धाशुद्धदेतवर्जिताः निष्प्रतियोगिकाद्वैतिनः इत्यर्थः । अत एव समलोष्टाइमकाश्वनाः सर्वत्र साम्यभावमापन्नब्रह्मदृष्टित्वात् ब्राह्मणजातिप्रविभक्तसर्ववर्णेषु चातुर्वरण्यंधर्माश्रयणतो ब्राह्मणाब्राह्मणादिषु यथोक्तकाले भैक्षाचरणं कृत्वा सर्वत्रात्मैव पश्यन्ति । स्वातमनो व्यष्टिसमष्टिप्रपञ्चाधिकरणत्वेन प्रत्यगभिन्नब्रह्मरूपत्वात् । अथ जातरूप-धराः निर्द्वेन्द्वा निष्परिप्रहाः ग्रुक्रध्यानपरायणाः शुक्रतेजोनिष्टं (शुक्रतेजोरूपं) ब्रह्म इति श्रुत्यनुरोधेन ब्रह्ममात्रभावापना इत्पर्थ: । अत एवैते अनात्मापह्नव-सिद्धात्ममात्रनिष्ठाः इत्यर्थः । यदि बहिश्चित्तस्तदा प्राणसंघारणार्थं यथोक्तकाले भैक्षमाचरन्तः । हंसञ्बदेन प्रत्यगभित्रपरमात्मोच्यते पराक्सापेक्षप्रत्यग-भेदगतसिवशेषापायसिद्धः परमः स चासौ हंसश्चेति परमहंसः निग्प्रतियोगिक-परमात्मा तदाचरणं तन्मात्रेणावस्थानं तेन परमहंसाचरणेन स्वातिरिक्तकळना-संन्यासेन कर्मसंन्यासेन वा देहत्यागं देहोपळक्षितस्वाविद्यापदतत्कार्यजातमस्ति नास्तीति विभ्रमाभिमतित्यागं वा ये कुर्वन्ति ते परमहंसा नाम ब्रह्मेव भवन्ति इत्यर्थ: । इत्युपनिषच्छब्दो भिक्षुकोपनिषत्परिसमाहयर्थ: ॥ ५ ॥

> श्रीवासुदेवेन्द्रशिष्योपनिषद्गसयोगिना । मिक्षुकोपनिषम्याख्या लिखिता ब्रह्मगामिनी । भिक्षुकोपनिषम्याख्याग्रन्थस्तु त्रिंशदीरित: ॥

इति श्रीमदीशाद्यशेत्तरशतोपनिषच्छास्त्रविवरणे षष्टिसंख्यापूरकं भिक्षुकोपनिषद्विवरणं सम्पूर्णम्

# मैत्रेय्युपनिषत्

## आप्यायन्तु—इति शान्तिः

#### संसारविरक्तस्य आत्मजिज्ञासा

बृहद्रथो वै नाम राजा राज्ये ज्येष्ठं पुत्रं निधापयित्वेद-मशाश्वतं मन्यमानः शरीरं वैराग्यमुपेतोऽरण्यं निर्जगाम । स तत्र परमं तप आस्थायादित्यमीक्षमाण ऊर्ध्वबाहुस्तिष्ठति अन्ते सहस्रस्य मुनेरन्तिकमाजगामाग्निरिवाधूमकस्तेजसा निर्देहन्निवात्मविद्धगवा-ज्छाकायन्य उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वरं वृणीष्वेति राजानमञ्जवीत् । स तस्मै नमस्कृत्योवाच । भगवन्नाहमात्मवित् त्वं तत्त्ववित् शृणुमो वयम् । स त्वं नो बूहीति । एतद्वृत्तं पुरस्तादशक्यं मा एच्छ प्रश्नमैक्ष्वाकान्या-नकामान्वृणीष्वेति । शाकायन्यस्य चरणाविभम्रशमानो राजेमां गाथां जगाद ॥ १ ॥

#### संसारनिर्वेदगाथा

अथ किमेतैर्वान्यानां शोषणं महार्णवानां शिखरिणां प्रयतनं ध्रवस्य प्रचलनं स्थानं वा तरूणां निमज्जनं पृथिव्याः स्थानाद्पसरणं s 25 सुराणाम् । सोऽहमित्येतद्विधेऽस्मिन्संसारे किं कामोपभोगैयैरेवा-श्रितस्यासकृदुपावर्तनं दृश्यत इत्युद्धर्तुमर्हसीति अन्धूद्पानस्थो भेक इवाहमस्मिन्संसारे भगवंस्त्वं नो गतिरिति ॥ २ ॥

भगवित्रदं शरीरं मैथुनादेवोद्भूतं संविध्यपेतं निरय एव मूत्रद्वारेण निष्कान्तमस्थिभिश्चितं मांसेनानुलिसं चर्मणावबद्धं विण्मूत्रवातिपत्तकफमज्जामेदोवसाभिरन्यैश्च महैर्वहुभिः परिपूर्णम् । एतादशे शरीरे वर्तमानस्य भगवंस्त्वं नो गतिरिति ॥ ३ ॥

> श्रुत्याचार्योपदेशेन मुनयो यत्पदं विदुः । तत्स्वानुभूतिसंसिद्धं स्वमात्रं ब्रह्म भावये ॥

इह खल्ज मैत्रेयीसंज्ञिकेयमुपनिषत् सामवेदप्रविभक्ता । अतोऽस्या उपोद्धातादि छान्दोग्यादिवत् ज्ञेयम् । तीव्रतर्वेराग्यस्वानुभृतिपारमार्थिकज्ञान-प्रापिकेयं मैत्रेय्युपनिषत् । तस्याः स्वल्पग्रन्थतो विवरणमारभ्यते । बृहद्रथ-शाकायन्याद्याख्या तु वक्ष्यमाणविद्यास्तुस्थर्या । केयमाख्यायिका इत्यत आह—बृहद्रथ इति । अस्मिन् शरिर । "बृहद्रथो वै नाम राजा " इत्यादि "को नं मुच्येत बन्धनात् " इत्यन्तं मैत्रायणीयोपनिषदि अन्यूनाधि[नानधि]-काक्षरतया तत्र तत्र वर्तते । त्रह्याख्यानेनेदमपि व्याख्यातप्रायमेव स्थादिति व्याख्या न कियते । बृहद्रथो वै नाम राजा यथोक्तसाधनसंपन्नः सन् स्वीयराज्यादिकं परित्यज्य महारण्यप्रदेशमास्थाय आदित्यं पश्यन्मूर्ध्ववाहुः चिरकाळं तपश्चचार । तत्तपसा तुष्ठो भगवान् शाकायन्यमुनिमनुप्रविश्य तदिष्टसिद्धयै चोदितवान् । अथ स मुनिस्तिककटं जगाम । स राजा तद्दर्शनमात्रेण सहसा उत्थाय दण्डवत् प्रणनाम । तं प्रणतमुन्तिष्ठोत्तिष्ठ स्वेप्सितवरं वृणीष्विति मुनिरक्रवीत् । ततो राजा ब्रह्मविद्यां याचितवान् । तद्योग्यतापरीक्षणार्थं यत् त्वया पृष्टं मास्तु तत् तस्यानिवंचन-ब्रह्मगोचरत्या वक्तुमशक्यत्वात् अन्यान् कामान् वृणीष्य इति मुनिना प्रखेभ्यमानोऽपि परमार्थतो न विचचाळ ॥ १-३॥

#### ब्रह्मणः याथातम्यप्रकटनम्

अथ भगवाञ्छाकायन्यः सुप्रीतोऽब्रवीद्राजानम् । महाराज बृहद्रथेक्ष्नाकुवंशध्वजशीर्षात्मज्ञः कृतकृत्यस्त्वं मरुन्नाम्नो विश्रुतो-ऽसीत्ययं खल्वात्मा ते । कतमो भगवन्वण्यं इति । तं होवाच ॥ ४ ॥

> शब्दरूपर्शादयो येऽर्था अनर्था इव ते स्थिता:। येषां सक्तस्तु भूतात्मा न सारेच परं पदम् ॥ ५ ॥ तपसा प्राप्यते सत्त्वं सत्त्वातसंप्राप्यते मनः । मनसा प्राप्यते ह्यात्मा ह्यात्मापत्त्या निवर्तते ॥ ६ ॥ यथा निरिन्धनो वह्निः स्वयोनावुपशाम्यति । तथा वृत्तिक्षयाचित्तं स्वयोनावुपशाम्यति ॥ ७ ॥ स्वयोनावपशान्तस्य मनसः सत्यगामिनः । इन्द्रियार्थविमूढस्यानृताः कर्मवशानुगाः ॥ ८॥ चित्तमेव हि संसारस्तत्प्रयत्नेन शोधयेत । यचित्तस्तन्मयो भाति गुह्यमेतत्सनातनम् ॥ ९ ॥ चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कर्म शुभाश्मभम् । प्रसन्नात्मात्मनि स्थित्वा सुखमन्ययमञ्जूते ॥ १० ॥ समासक्तं यदा चित्तं जन्तोर्विषयगोचरे । यद्येवं ब्रह्मणि स्यात्तत्को न मुच्येत बन्धनात् ॥ ११ ॥ हृत्पुण्डरीकमध्ये तु भावयेत्परमेश्वरम् । साक्षिणं बुद्धिनृत्तस्य परमप्रेमगोचरम् ॥ १२ ॥

अगोचरं मनोवाचामवधूताधिसंप्रवम् । सत्तामात्रप्रकाशैकप्रकाशं भावनातिगम् ॥ १३ ॥ अहेयमनुपादेयमसामान्यविशेषणम् । ध्रवं स्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम्। निर्विकल्पं निराभासं निर्वाणमयसंविदम् ॥ १४ ॥ नित्यः शुद्धो बुद्धमुक्तस्वभावः सत्यः सूक्ष्मः संविभुश्चाद्वितीयः । आनन्दाब्धिर्यः परः सोऽहमस्मि प्रत्यग्धातुनीत्र संशीतिरस्ति ॥ आनन्दमन्तर्निजमाश्रयन्तमाशापिशाचीमवमानयन्तम् । आलोकयन्तं जगदिन्द्रजालमापत्कथं मां प्रविशेदसङ्गम् ॥ १६ ॥ वर्णाश्रमाचारयुता विमूदाः कर्मानुसारेण फलं लभन्ते । वर्णोदिधर्मे हि परित्यजन्तः स्वानन्दतृप्ताः पुरुषा भवन्ति ॥१७॥ वर्णाश्रमं सावयवस्वरूपमाद्यन्तयुक्तं ह्यतिकृच्छ्रमात्रम् । पुत्रादिदेहेष्वभिमानशून्यं भूत्वा वसेत्सौरूयतमे ह्यनन्ते ॥ १८॥

एवं स्वातिरिक्तविषयपराङमुखं ब्रह्मविद्यापात्रं मत्वा आदौ ब्रह्मविद्या-साधनत्वेन बाह्यान्तःकरणनिग्रहपूर्वकं श्रवणादिरूपं तप एव मुख्यसाधनं इत्युपदिश्यते । अतो ब्रह्मयाथात्म्यं प्रकटियतुं भूमिकां रच्यति—हृदिति । मुमुक्षुः संशायादिपञ्चदोषशान्त्यन्तं सर्ववेदान्तश्रवणं मननं च कृत्वाथ स्वहृदय-पुण्डरीकमध्ये तु, तुशब्दो ब्रह्मामित्र्यक्तिस्थानत्वद्योतकः । तत्रेव परमो निरति-शयश्चासौ स्वमात्रतया अवस्थातुमीश्वरः समर्थश्चेति परमेश्वरः तं परमात्मानम् । "साक्षिणम्" इत्यादि "निर्वाणमयसंविदम्" इत्यन्तविशेषणाजातनिर्धारितस्वरूपं निष्प्रतियोगिकस्वमात्रमिति भावयेत् ध्यायेदित्यर्थः । तद्विशेषणान्याह—साक्षिण-मित्यादि । स्वाज्ञविकल्पितसाक्ष्यरूप्युद्धिनृत्तस्य सत्तेव स्वज्ञदृष्ट्या तद्भावा- भावप्रकाशकतया साक्षिणं परमप्रेमगोचरं स्वस्यैव सर्वस्मात पत्रवित्तादेरपि परमप्रेमास्पदत्वात् ॥ ''सर्वस्मात् प्रियतमः'' इत्यादिश्चतेः परमप्रेमगोचरतया वागादिगोचरता स्यादिखत आह—अगोचरं मनोवाचामिति । वागादिकरणप्राम-प्रसक्तानवगोचरत्वं न स्वतः निष्प्रतियोगिकस्वमात्रत्वात् यदि ब्रह्म निष्प्रति-योगिकं तदा स्वाज्ञानां भवसागरतरणं तद्भावापत्तिर्वा कृत: इत्यत आह— अवधूताधिसंप्रविमिति । अवधूतश्रुतिस्मृतिमर्यादानां स्वाज्ञानामाधिव्याध्यादिजल-चरजन्तुज्ञृष्टभवसागरप्रवं यद्वा अवधृतस्वाज्ञानानां ब्रह्मविदां भवसागरतरणोपाय-भूतसंष्ठवस्थानीयापरब्रह्मरूपमतीत्य वर्तत इत्यवधूताधिसंष्ठवः तं निर्विशेषपरमात्मान-मित्यर्थः । तत्र हेतुः सत्तामात्रप्रकाशकैकस्वभावमिति स्वातिरिक्तासत्ताग्रास-सत्तामात्रतया प्रकाशतीति सत्तामात्रप्रकाश एव एकं मुख्यं स्वभावो यस्य तथोक्तम् । एवं भावनास्पदत्वात् साकल्यापत्तिस्तत्राह—भावनातिगमिति । एवं भावनाहेतु-तूळाविद्यासंभवात् स्वाविद्याविद्यात्मकतूळाविद्यापाये यदविशाष्यते तद्रपं कि हेयं यद्वा उपादेयं अथवा सामान्यं आहोस्वित् विशेषमिति ॥ तत्र नाद्य:— स्वाविद्या-पदतत्कार्यस्थ्रलांशस्य हेयत्वेन तत्कलनापह्नवसिद्धस्य अहेयत्वादहेयः। तं न द्वितीयः तत्सूक्ष्मांशस्य दश्यत्वेनापादातुं शक्यत्वात् तदपह्विसद्घोऽ**नुपादेयः**। तं न तृतीयः तद्बीजांशस्यान्यक्तप्रकृतिरूपत्वेन सामान्यरूपत्वात् तदपह्नवसिद्धोऽ-सामान्यः । तं नापि चतुर्थः तत्तुरीयांशस्य साम्यविद्यारूपत्वेन विशेषरूपत्वात् त्दपह्नवसिद्धोऽविशेषः । तं एवं स्वाज्ञध्रवानुभूतिसिद्धस्वाविद्यापदापह्नवतः अधु-वोऽयमात्मा भवितुमर्हति इत्यत आह—ध्रवमिति । स्वाविद्यापदस्य स्वज्ञानुभूत्या अध्रुवत्वं तदपह्नवसिद्धस्य ध्रुवत्वं निरङ्कुशमित्यर्थः । अत एव स्तिमितगंभीरं निस्तरङ्गचिदर्णवरूपत्वात् चिदर्णवत्वे तित्क तेजः उत तमः यद्वा ततं नाद्यः भौतिकतेजसोऽपह्नवान्न तेजः न द्वितीयः स्वाज्ञानतमसो प्रासत्वान्न तमः न ततीयः व्याप्यसामान्याभावानापि ततं उक्तविकलपतदाभासयोरपह्नवात् निर्विकलपं निराभासं यद्येवं तद्याथात्म्यं कि इत्यत आह—निर्वाणमयसंविद्गिति। निर्वाणमयं विकलेबरकैवल्यस्वरूपं न हात्र मयट्शब्दो विकारप्राचुर्यार्थाभिधायी स्वरूपपरत्वात् संवित्स्वरूपज्ञानं पूर्णबोधस्वरूपं ''सत्यं ज्ञानमनन्तं '', ''विज्ञान- मानन्दं ब्रह्म '', '' कार्यकारणतां हित्वा पूर्णबोधोऽविशष्यते '' इत्यादिश्चतेः ॥ एवं राजा शाकायन्यमुखत: ब्रह्ममात्रावगतिमवगम्य चिरं समाधिनिष्ठो भूत्वा ब्रह्मविद्या-संप्रदायाविच्छेदाय स्वानुभवं प्रकटयामासेत्याह—नित्य इति । नित्यः काल-त्रयाबाध्यत्वात् शुद्धः अशुद्धस्वाज्ञानापायात् बुद्धः पूणबाधस्वरूपत्वात् मुक्तस्वभावः स्वातिरिक्तास्तिताभ्रमतः इत्यर्थः । सत्यः पारमार्थिकसद्रूपत्वात् सूक्ष्म: निर्विशेषतया केशकोटयेकांशवत् सुसूक्ष्मरूपत्वात् संविभुश्च परिच्छेद-त्रयाभावात् अद्वितीयः स्वप्रतियोगिद्वैतस्य मृग्यत्वात् चराब्दो निष्प्रतियोगिकत्व-ख्यापनार्थः निस्तरङ्गानन्दाब्धिः पूर्णानन्दसमुद्रत्वात् यः सर्वस्मात् परः परमात्मा सोडहमिस स एव भवामि पराक्प्रपञ्चे सति कथं परमात्मा भवसीत्यत आह— प्रत्यन्धातुरिति । पराक्प्रपञ्चप्रातिलोम्येनाञ्चनात् प्रत्यक्चासौ धातुश्चेति प्रयगभिन्नपरमात्माऽस्मीयत्रास्मिन्नर्थे न हि संशीतिः संशयोऽस्ति वस्तृतः प्रयक्पर इति विभागैक्यासहनिष्प्रतियोगिकब्रह्ममात्रत्वात् स्वातिरिक्तप्रपञ्चापदः सत्वात् कथमेवं भवसीत्यत आह—आनन्दमिति। स्वान्तर्हृदये निजं पारमार्थिक-सद्रपमानन्दं सचिदानन्दं ब्रह्म स्वमात्रमित्याश्रयन्तमनवरतं भावयन्तं स्वाति-रिक्ताशासत्वात कथं तदाश्रयणं इत्यत आह—आशेति । स्वातिरिक्तमस्तीत्याशैव पिशाची तां ब्रह्मातिरिक्तं नेखवमानयन्तं अपहृवं कुर्वन्तं स्वातिरिक्तजगत्प्र-तीतौ कथमेवं इत्यत आह—आछोकयन्तमिति । किं तत् पदे पदे जन्मस्थिति-भड़ं गच्छतीति जगत इन्द्रजालं मायामात्रं इत्यालोकयन्तं तत्राप्यसङ् मामेतादृशं कथं स्वातिरिक्तास्तितारूपेयमापत् स्वाज्ञदृष्टिप्रमाणसिद्धापि वस्तुमात्र-दृष्टिं प्रविशेदित्यर्थः । वर्णाश्रमाचारव्यवस्थायां सत्यां कथमेवं सिध्यतीत्याञ्चय स्वातिरेकेण वर्णाश्रमाद्यस्तीति ये मन्यन्ते त एव बध्यन्ते तद्विपरीताः तद्भमतो मुच्यन्त इत्याह—वर्णेति । ब्रह्मक्षत्रादिः वर्णः ब्रह्मचर्यादिराश्रंमः तत्रात्मा-त्मीयाभिमानयुता ये ते मृढाः स्वातिरिक्तास्तितामूळस्वाज्ञानास्द्रदृष्टित्वात् स्वस्वभावाञ्चितकर्मानुसारेण फल्गुत्वेन भोगतो यद्विलीयते तत् स्वर्गनरकादिकं फलं क्षणभङ्गुरं लभनते घटीयन्त्रवद्विश्रान्तं जन्ममरणे अनुभवन्ति हि ये तद्विपरीताः वर्णाश्रमादावात्मात्मीयमति त्यजन्तः सन्तः तत्त्यागाधिकरण-

स्वानन्दात्मभावेन तृप्ता भूत्वा स्वेन रूपेण सर्वत्र पूरणात् पुरुषाः ब्रह्मेव भवन्तीत्यर्थः । उक्तार्थमेव पुनर्विशदयन्तुपसंहरति—वर्णाश्रममिति । वर्णाश्रममिति । वर्णाश्रममिति । वर्णाश्रममिति । वर्णाश्रममिति । वर्णाश्रममिति । वर्णाश्रममिति । वर्णाश्रमविशिष्टं शरीरं करचरणादिसावयवस्वरूपं आदिः उत्पत्तिः अन्तो नाशः ताभ्यां युक्तं हि यस्मात् अतिकृच्छ्रमात्रं कष्टमात्रपर्यवसन्नं तत्र स्वदेहे पुत्रादिदेहेष्विप आत्मात्मीयाभिमानशून्यं मनः कृत्वा स्वयं विद्वान् सर्वापह्वतिसद्धनिष्प्रतियोगिकब्रह्ममात्रं भूत्वा अखण्डानन्दतः सौख्यतमे परिच्छेदत्रयाभावादनन्ते स्वे महिम्नि वसेत् । इतिशब्दस्तु प्रथमाध्याय-परिसमाह्यर्थः ॥ ४-१८॥

इति प्रथमोऽध्यायः

## मैत्रेयं प्रति महादेवस्य उपदेश:

अथ भगवान्मेत्रेयः कैलासं जगाम । तं गत्वोवाच । भो
भगवन्परमतत्त्वरहस्यमनुब्रूहीति । स होवाच महादेवः ॥ १ ॥
देहो देवालयः प्रोक्तः स जीवः केवलः शिवः ।
त्यजेदज्ञाननिर्माल्यं सोऽहंभावेन पूजयेत् ॥ २ ॥
अभेददर्शनं ज्ञानं ध्यानं निर्विषयं मनः ।
स्नानं मनोमल्ल्यागः शौचिमिन्द्रियनिग्रहः ॥ ३ ॥
ब्रह्मामृतं पिबेद्भैक्षमाचरेह्हरक्षणे ।
वसेदेकान्तिको भूत्वा चैकान्ते द्वैतवर्जिते ।
इत्येवमाचरेद्धीमानस एव मुक्तिमाप्नुयात् ॥ ४ ॥

मेन्नेयः पराशरमुखाद्विदिततत्त्वोऽपि सर्वठोकप्रस्ययजननार्थं केळासं गत्वा यथाविधि तन्मुखात् परमतत्त्वरहस्यबुमुत्सया विधिवत् पप्रच्छेत्याह—अथेति । मुनिना पृष्टः स होवाच महादेवः। किमुवाच इस्पन्न देहजीवयोः शिवाळय-शिवदृष्ट्या स्वाज्ञाननिर्माल्यविसर्जनपूर्वकं यः सोऽहंमावेन पूजयेत् स मुक्तो भवतीत्याह—देह इति । स्पष्टोऽर्थः ॥ १–४॥

## शौचविधानम्

जातं मृतिमदं देहं मातापितृमलात्मकम् ।
सुखदुःखालयामेध्यं स्पृष्टा स्नानं विधीयते ॥ ९ ॥
धातुबद्धं महारोगं पापमन्दिरमध्रुवम् ।
विकाराकारिक्तीणं स्पृष्ट्या स्नानं विधीयते ॥ ६ ॥
नवद्वारमल्लावं सदा काले स्वभावजम् ।
दुर्गन्धं दुर्मलोपेतं स्पृष्ट्या स्नानं विधीयते ॥ ७ ॥
मात्रा स्तकसंबद्धं स्तके सह जायते ।
मृतस्तकजं देहं स्पृष्ट्या स्नानं विधीयते ॥ ८ ॥
अहंममेति विण्मूत्रलेपगन्धादिलोचनम् ।
शुद्धशौचिमिति प्रोक्तं मृज्जलाम्यां तु लोकिकम् ॥ ९ ॥

देहे देवोपभोगदेवाळ्यादिदृष्टि विना आत्मात्मीयाभिमानतो देहस्या-स्पृश्यत्वेनाशुचित्वं तद्रह्मज्ञानादिशुद्धोदक्षाळनाच्छुचित्वं स्यादित्याह—जातिमिति। अत्र यदि कदाचित् आत्मात्मीयाभिमानेन देहं स्पृशति तत्र आत्मात्मीयाभिम-तित्याग एव स्नानं विधिचोदितं इत्यर्थः। "स्नानं मनोमळ्यागः" इत्युक्तत्वात्। कि च—धातुबद्धमिति। वातपित्तादिधातुबद्धं नानारोगायतनत्वात्। कि च—

नवद्वारेति । सूतकेन सह जायत इत्यर्थः । "जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः" इति स्मृतितः । तच्छोचप्रकारमाह—अहमिति ॥ ५–९ ॥

## चित्तशुद्धिः

चित्तशुद्धिकरं शौचं वासनात्रयनाशकम् । ज्ञानवैराग्यमृत्तोयैः शालनात् शौचमुच्यते ॥ १० ॥ अद्वैतभावना भैक्षमभक्ष्यं द्वैतभावनम् । गुरुशास्त्रोक्तभावेन भिक्षोभैंक्षं विधीयते ॥ ११ ॥ विद्वान्स्वदेशमुत्स्युच्य संन्यासानन्तरं स्वतः । कारागारविनिर्मुक्तचोरवदूरतो वसेत् ॥ १२ ॥

एवं शौचतः कि स्यात् इत्याशङ्कय वासनात्रयक्षयपुरस्सरं चित्तशुद्धिः स्यात् इत्याह—चित्तेति ॥ " ब्रह्मामृतं पिवेद्भैक्षं" इति यदुक्तं तदनेन मन्त्रेण विशयपति—अद्भैतेति ॥ इत्यंभूतो भिक्षुः कासनमईतीत्याशंक्य ज्ञातचरदेशात् बहिरेव चरेदित्याह—विद्वानिति ॥ १०-१२ ॥

#### अहंकारादित्याग:

अहंकारसुतं वित्तभातरं मोहमन्दिरम् । आज्ञापत्नीं त्यजेद्यावत्तावनमुक्तो न संशयः ॥ १३ ॥

बाह्यदारपुत्रादित्यागमात्रेण मुक्तिर्नाहंकारादित्यागेनेत्याशङ्क्षय बाह्यदारा-दित्यागपूर्वकं अहंकारादित्यागेनेव मुक्तिः स्यात् इत्याहः—अहंकारेति । बाह्यान्तः-संन्यासाभ्यामेव मुक्तिः स्यात् नान्यतरत्यागतः इत्यर्थः ।

> ''विष्णुल्डिङ्गं द्विधा प्रोक्तं व्यक्तमव्यक्तमेव च । तयोरेकमपि त्यक्त्वा पतत्येव न संशयः॥''

इति श्रुते: ॥ १३ ॥

## कर्मखागः

सृता मोहमयी माता जातो बोधमयः सुतः । सूतकद्वयसंप्राप्तौ कथं संघ्यामुपास्महे ॥ १४ ॥ हृदाकाशे चिदादित्यः सदा भासति भासति । नास्तमेति न चोदेति कथं संघ्यामुपास्महे ॥ १९ ॥ एकमेवाद्वितीयं यदुरोर्वाक्येन निश्चितम् । एतदेकान्तमित्युक्तं न मठं न वनान्तरम् ॥ १६ ॥

सन्ध्यादिकर्मत्यागतः प्रयवायी स्यात् इत्याशङ्क्रय स्वाज्ञानहानात् स्वज्ञानोदयतः चिदादित्यस्य उदयास्तमनाभावाच सन्ध्यादिकर्मकरणानुपपत्ति-माह—मृतेति द्वाभ्याम् । रवेरुदयास्तमययोः किल कर्म कर्तव्यम् । ''एवंविदश्चिदा-दित्यस्य उदयास्तमयाभावात् सर्वकर्माभावः '' इति श्रुतेः ''वसेदेकान्तिका भूत्व। '' इति यद्क्तं तदेकान्तस्वरूपं विशदयति—एकमेवेति ॥ १४-१६ ॥

#### मुख्यसंन्यास:

असंशयवतां मुक्तिः संशयाविष्टचेतसाम् । न मुक्तिर्जनमजन्मान्ते तस्माद्विश्वासमाप्त्ययात् ॥ १७ ॥ कर्मत्यागात्र संन्यासो न प्रैषोच्चारणेन तु । संषो जीवात्मनोरैक्यं संन्यासः परिकीर्तितः ॥ १८ ॥

''देहो देवाल्यः'' इत्यादि मया यदुक्तं तत्रासंशयवतां मुक्तिः न हि संशयवतां इत्याह—अ**संशये**ति ।

''नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संज्ञयात्मनः ।''

इति स्मृतेः । प्रैषतः कर्मत्याग एव मुख्यसंन्यासः इत्याशङ्काय जीवपरभेदत्याग एवं मुख्यसंन्यास इत्याह—कर्मेति ॥ १७, १८॥

#### संन्यासाधिकारी

वमनाहारवद्यस्य भवति सर्वेषणादिषु ।
तस्याधिकारः संन्यासे त्यक्तदेहाभिमानिनः ॥ १९ ॥
यदा मनिस वैराग्यं जातं सर्वेषु वस्तुषु ।
तदैव संन्यसेद्विद्वानन्यथा पतितो भवेत् ॥ २० ॥
द्रव्यार्थमन्नवस्त्रार्थं यः प्रतिष्ठार्थमेव वा ।
संन्यसेदुभयश्रष्टः स मुक्ति नाष्तुमईति ॥ २१ ॥

संन्यासाधिकारी कीदृशः इत्याशङ्कय यस्य वान्ताशनम्त्रपुरीषादिवत् बाह्यार्थेषु हेयतोदेति स एव संन्यासाधिकारीत्याह—वमनेति ॥ संन्यासमूळं, कि इत्याशङ्कय स्वातिरिक्तविषयतीव्रतरवैराग्यमेवेत्याह—यदेति ॥ निमित्तान्त-रेणापि संन्यासकरणं श्रेयः इत्यत आह—दृश्यार्थमिति ॥ १९–२१ ॥

मुक्तिं प्रति साधनान्तराणि

उत्तमा तत्त्वचिन्तैव मध्यमं शास्त्रचिन्तनम् । अधमा मन्त्रचिन्ता च तीर्थभ्रान्त्यधमाधमा ॥ २२ ॥

तीर्थमन्त्रशास्त्रतस्वचिन्तनं मुक्तिं प्रति समानसाधनं इत्यत आह— उत्तमेति । पग्स्परोपायोपेयतया मुक्तिसाधनं एतचतुष्टयं न समानिमत्यर्थः । तीर्थभ्रान्त्यधमाधमा इत्यत्र विसर्गलोपञ्जान्दसः ॥ २२ ॥

## अनुभव:

अनुभूतिं विना मूढो वृथा ब्रह्मणि मोदते । प्रतिबिन्बितशाखाप्रफलाखादनमोदवत् ॥ २३ ॥

## न त्यजेचेद्यतिर्भुक्तो यो माधूकरमान्तरम् । वैराग्यजनकं श्रद्धाकलत्रं ज्ञाननन्दनम् ॥ २४ ॥

केवलशास्त्रज्ञानादेय ब्रह्मावातिः किमनुभवेन इत्यत आह—अनुभूति-मिति । अस्ति ब्रह्मेति शास्त्रीयज्ञानं परोक्षं, अहं ब्रह्मेत्यपरोक्षज्ञानमनुभवात्मकं ब्रह्ममात्रज्ञानस्य स्वानुभूतिप्रमाणसिद्धत्वात् । इत्यंभूतानुभूतिं विना ब्रह्मानुमोदनं जलप्रतिविम्वित्रप्रलाखनवत् न हि कार्यकारी भवतीत्यर्थः । श्रद्धामिति-ज्ञानवराग्यपुरस्सरं अद्वेतभावनाल्यान्तरमाधूकरभजनं यः करोति स यतिर्मुक्तो भवतीत्याह—न त्यजेदिति ॥ २३, २४॥

## परमरहस्योपदेश:

भनवृद्धा वयोवृद्धा विद्यावृद्धास्तयेव च ।
त सर्वे ज्ञानवृद्धस्य किंकराः शिष्यिकिंकराः ॥ २५ ॥
मन्मायया मोहितचेतसो मामात्मानमापूर्णमल्ड्भवन्तः ।
परं विद्रश्चोद्रपूरणाय भ्रमन्ति काका इव सूर्योऽपि ॥ २६ ॥
पाषाणलोहमणिस्न्मयविग्रहेषु पूजा पुनर्जननभोगकरी सुमुक्षोः ।
तस्माद्यतिः स्वहृद्यार्चनमेव कुर्योद्धाह्यार्चनं परिहरेदपुनर्भवाय ॥
अन्तः पूर्णो बहिः पूर्णः पूर्णक्रम्भ इवार्णवे ।
अन्तः शून्यो बहिः शून्यः शून्यक्रम्भ इवास्वरे ॥ २८ ॥
मा भव श्राह्यमावात्मा श्राहकात्मा च मा भव ।
भावनामस्त्रिलं त्यक्त्वा यच्लिष्टं तन्मयो भव ॥ २९ ॥
द्रष्ट्वर्शनदृश्यानि त्यक्त्वा वासनया सह ।
दर्शनप्रथमाभासमात्मानं केवलं भज ॥ ३० ॥

धनादिवृद्धेभ्यो ज्ञानवृद्धं महीकरोति—धनेति । स्वज्ञानिनं "ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् " इति स्वोक्त्यन्रोधेन महीकृत्य तिष्कपितस्वाज्ञजन्म थिग् थिगिति निन्दित मिदिति मन्माययेति । सूर्योऽपि ये मां न जानिन्त तेषां जन्म अजागळस्तनवद्ध्यर्थिमित्यर्थः । "सोऽहंभावेन पूजयेत् " इति यदुक्तं तत्र स्वभेदिधया कृतवाह्यपूजापुनर्भवकरीति निन्दनपूर्वकमभेदपूजनं स्वपदप्रापकमिति स्तौति—पाषाणेति । परमतत्त्वरहस्यमनुबृहीति यत् पृष्टं तत्र स्वस्य स्वातिरिक्तस्य च निष्प्रतियोगिकपूर्णत्वं शून्यत्वं च सदृष्टान्तं प्रतिपादयित—अन्तरिति । अर्णवाम्बरमध्यपतितपूर्णशून्यकुम्भ इव स्वयमन्तर्बोह्यन्तराळेति पूर्णः अन्तर्बाह्यान्तराळकळनाभावात् तथा स्वातिरिक्तमन्तर्बाह्यान्तराळकळनाश्नाम् स्वातिरिक्तयोनिष्प्रतियोगिकभावाभावरूपत्वात् प्राह्यप्राहकतया सविषयकरणप्रामद्रष्ट्रादिन्त्रपुरिसत्वात् कथं स्वातिरिक्तयोभावाभावरूपतेत्याशङ्कय परमार्थतो ब्रह्मातिरिक्तं नास्त्येव यदि स्वाज्ञदृष्ट्या तत्प्रसिक्तस्तदा प्राह्यप्राहकादिकळनाविशिष्टद्व्यादिनानाित्रपुर्ययह्वतिसद्धं ब्रह्म स्वमात्रमिति भजेत्याह—मा भवेति ॥ २९—३०॥

## विदेहमुक्तस्य स्थितिः

संशान्तसर्वसंकल्पा या शिलावदवस्थितिः । जायितद्राविनिर्मुक्ता सा स्वरूपस्थितिः परा ॥ ३१ ॥

प्राह्मं विषयजातं प्राहकं करणजातं त्रिपुट्यादिसर्वव्यापृतप्रथमाभासं प्रस्यञ्चं पराग्भावापहृवसिद्धपरमात्मानं केवछं निष्प्रतियोगिकस्वमात्रमिति हे मैत्रेय तन्मात्रं भव तदेव भवेत्यर्थः । तन्मात्रावस्थिते विदेहमुक्तस्य स्थितिः कीदृशी इत्यत आह—संशान्तेति । यस्यां स्वातिरिक्तनानाविषयगोचरसर्वसंकल्पः शान्त अपहृवं गतः सेयं संशान्तसर्वसंकल्पा या पीवरी शिखावत् स्थिर् अवस्थितिः या जायत्रिद्रोपळक्षितव्यष्टिसमष्टिजाप्रजाप्रदाद्यविकल्पानुङ्किरसान्त-चतुष्पञ्चदशकल्नाविनिर्मुक्ता यत्प्रबोधसमकालमपहृवतां गता सेव परा काष्टा स्वरूपस्थितिः विकल्पवस्यक्तिः स्वाज्ञादिदृष्टिमोहे सत्यसिति सेयमेकरूपवाव-

शिष्यते । परमञ्ज्ञिवोपदेशमहिम्ना मैत्रेयः कृतकृत्यो भवतीत्यर्थः । **इतिश**ब्दः शिवोपदेशपरिसमाह्यर्थो द्वितीयाध्यायपरिसमाह्यर्थश्च ॥ ३१ ॥

इति द्वितीयोऽध्यायः

## मैत्रेयस्य स्त्रानुभवप्रकटनम्

अहमस्मि परश्चास्मि ब्रह्मास्मि प्रभवोऽस्म्यहम् । सर्वलोकगुरुश्चास्मि सर्वलोकोऽस्मि सोऽस्म्यहम् ॥ १ ॥ अहमेवास्मि सिद्धोऽस्मि शुद्धोऽस्मि परमोऽस्म्यहम् । अहमिन सदा सोऽस्मि नित्योऽस्मि विमलोऽस्म्यहम् ॥ २ ॥ विज्ञानोऽस्मि विशेषोऽस्मि सोमोऽस्मि सकलोऽस्म्यहम् । ज्ञाभोऽस्मि शोकहीनोऽस्मि चैतन्योऽस्मि समोऽस्म्यहम् ॥३॥ मानावमानहीनोऽस्मि निर्गुणोऽस्मि शिवोऽस्म्यहम् । द्वैताद्वैतविहीनोऽस्मि द्वन्द्वहीनोऽस्मि सोऽस्म्यहम् ॥ ४ ॥ भावाभावविहीनोऽस्मि भाषाहीनोऽस्मि भास्म्यहम् । शुन्याश्चन्यप्रभावोऽस्मि शोभनाशोभनोऽस्म्यहम् ॥ ५ ॥ तुल्यातुल्यविहीनोऽस्मि नित्यः शुद्धः सदाशिवः । सर्वासर्वविहीनोऽस्मि सात्त्विकोऽस्मि सदास्म्यहम् ॥ ६ ॥ एकसंख्याविहीनोऽस्मि द्विसंख्यावानहं न च। सदसद्धेदहीनोऽस्मि संकल्परहितोऽस्म्यहम् ॥ ७ ॥

नानात्मभेदहीनोऽस्मि ह्यखण्डानन्द्विग्रहः। नाहमस्मि न चान्योऽस्मि देहादिरहितोऽस्म्यहम् ॥ ८॥ आश्रयाश्रयिहीनोऽस्मि आधाररहितोऽस्म्यहम् । बन्धमोक्षविहीनोऽस्मि शुद्धं ब्रह्मास्मि सोऽस्म्यहम् ॥ ९ ॥ चित्तादिसर्वहीनोऽस्मि परमोऽस्मि परात्परः । सदा विचाररूपोऽस्मि निर्विचारोऽस्मि सोऽस्म्यहम् ॥ १०॥ अकारोकाररूपोऽस्मि मकारोऽस्मि सनातनः । ध्यातृध्यानविहीनोऽस्मि ध्येयहीनोऽस्मि सोऽस्म्यहम् ॥ ११ ॥ सर्वत्र पूर्णरूपोऽस्मि सिचदानन्दलक्षणः । सर्वतीर्थस्वरूपोऽस्मि परमात्मास्म्यहं शिवः ॥ १२ ॥ लक्ष्यालक्ष्यविहीनोऽस्मि लयहीनरसोऽस्म्यहम् । मातृमानविहीनोऽस्मि मेयहीनः शिवोऽस्म्यहम् ॥ १३ ॥ न जगत्सर्वद्रष्टास्मि नेत्रादिरहितोऽस्म्यहम् । प्रवृद्धोऽस्मि प्रवृद्धोऽस्मि प्रसन्नोऽस्मि हरोऽस्म्यहम् ॥ १४ ॥ सर्वेन्द्रियविहीनोऽस्मि सर्वकर्मकृद्प्यहम् । सर्ववेदान्ततृप्तोऽस्मि सर्वदा सुलभोऽस्म्यहम् ॥ १९ ॥ मुदितामुदितारूयोऽस्मि सर्वमौनफलोऽस्म्यहम् । नित्यं चिन्मात्ररूपोऽस्मि सदा सचिन्मयोऽस्म्यहम् ॥ १६ ॥ यर्तिकचिद्पिहीनोऽस्मि स्वल्पमप्यपिनास्म्यहम् । हृद्यग्रन्थिहीनोऽस्मि हृद्याम्बुजमध्यगः ॥ १७ ॥

षड्कारविहीनोऽस्मि षट्कोशरहितोऽस्म्यहम्। अरिषडर्गमुक्तोऽस्मि अन्तरादन्तरोऽस्म्यहम् ॥ १८ ॥ देशकालविमुक्तोऽस्मि दिगम्बरसुखोऽस्म्यहम् । नास्तिनास्तिविमुक्तोऽस्मि नकाररहितोऽस्म्यहम् ॥ १९ ॥ अखण्डाकाश्रारूपोऽस्मि ह्यखण्डाकारमस्म्यहम् । प्रपञ्चमुक्तवित्तोऽस्मि प्रपञ्चरहितोऽस्म्यहम् ॥ २० ॥ सर्वप्रकाशरूपोऽस्मि चिन्मात्रज्योतिरस्म्यहम् । कालत्रयविमक्तोऽस्मि कामादिरहितोऽस्म्यहम् ॥ २१ ॥ कायकायिविमुक्तोऽस्मि निर्गुणः केवलोऽस्म्यहम् । मुक्तिहीनोऽस्मि मुक्तोऽस्मि मोक्षहीनोऽस्म्यहं सदा ॥ २२ ॥ सत्यासत्यविहीनोऽस्मि सन्मात्रान्नास्म्यहं सद्। । गन्तव्यदेशहीनोऽस्मि गमनादिविवर्जितः ॥ २३ ॥ मर्वटा समरूपोऽस्मि शान्तोऽस्मि पुरुषोत्तमः। एवं स्वानुभवो यस्य सोऽहमस्मि न संशयः ॥ २४ ॥ यः शृणोति सकुद्वापि ब्रह्मैव भवति स्वयम् ॥ २५ ॥ इत्युपनिषत् ॥

अथ भगवान् मैत्रेयः परमिशिवमुखतः परमित्त्वरहस्यं निष्प्रितियोगिक-ब्रह्ममात्रज्ञानं यथावदवगस्य स्वातिरिक्तास्तिताश्रमविरुद्धब्रह्ममात्रभावारूद्धोऽपि ब्रह्मविद्याचार्यपरमिशिवसंकलपवशात् बहिष्ठः प्राणिपटलपुण्योद्देकाच्च यच्छूवणादि-मात्रेण स्वाज्ञलोकः स्वज्ञो भृत्वा परमार्थज्ञानसमकालं विदेहमुक्तो भवेत् तथा तत्परमिशवोपदिष्टस्वानुभृतार्थं ब्रह्मविद्यासंप्रदायस्थापनार्थं वा यथोक्ताधिकारिण उद्दिश्य स्वानुभवं प्रकटपामासेत्याह—अहमस्मीति । देहान्तरवभासकः प्रत्यगस्मच्छब्देनोच्यते स्वान्तरवस्थितपराक्प्रपञ्चापेक्षया अहं प्रत्यगस्मि देहाद्वहिर्विलसितप्रपञ्चापेक्षया परश्चास्मि । चशब्दः प्रत्यक्परयोरौपाधिकभेद-निरसनार्थः प्रत्यक्परभेदापेक्षया प्रत्यगभिन्नब्रह्मास्म स्वाज्ञदृष्ट्या जीवेजादिरूपेण प्रभवामीति प्रभवोऽस्म्यहम् । किं च—सर्वेति । ईश्वररूपेण सर्वछोकगुरुश्चारिम । साक्ष्यप्यस्मीति द्योतकः । वैराजरूपेण सर्वळोकोऽस्मि विराजो ब्रह्माण्डकायत्वात् वस्तुतो यः सर्वकलनापद्भवसिद्धः सोऽस्म्यहं निष्प्रतियोगि-कत्वात् । किं च—अहमिति । स्वेन रूपेण सिद्धः अशुद्धः स्वाज्ञानहानाच्छुद्धः । शिष्टमुक्तार्थम् । कि च-- अहमस्मीति । यः सदैकरस: सोऽस्मि अनित्यमल-प्रपञ्चहानान्नित्योऽस्मि विमलोऽस्मि । नित्यविज्ञतिरूपतो विज्ञानोऽस्मि । यस्माच्छेषशेषिभावो विगतः सोऽहं विशेषोऽस्मि । रुद्ररूपेण उमया सहितः सोमोऽस्मि चतुष्वष्टिकलावदीश्वराभेदेन सकलोऽस्म्यहं प्राणादिनामान्तचोड-शकलाविशिष्टसूत्राभेदेन वा सकलोऽस्मि । किं च--शुभ इति । निवृत्तिमार्ग-शोचनीयविषयाभावाच्छोकहीनः गम्यत्वाच्छभ: जडदेहादिविलक्षणत्वा-वैतन्योऽिंम नानोपाधिषु विषमेष्वपि सर्वान्तर्याम्यादिरूपेण समः मानाव-मानवृत्तिमत्तुलाविद्याप्रलयानमानावमानहीनोऽस्मि सत्त्वादिगुणाभावान्निर्गुणोऽस्मि स्वातिरिक्ताशिवाभावाच्छिवोऽस्मि । किं च—हैताहैतेति । प्रवृत्तिमार्गसिद्धं हैतं निवृत्तिमार्गसिद्धमद्वेतं स्वातिरेकेण प्रवर्तनीयनिवर्तनीयस्वाविद्यापदतस्कार्याभावात । **ढेताढेतविहीनोऽस्मि** शीतोष्णादिद्वन्द्वाभावात् । द्वन्द्वहीनोऽस्मि बाह्यान्तः-करणगोचरसदसत्प्रपञ्चवैरल्यात् भावाभावविहीनोऽस्मि महामोनब्रह्मरूपत्वात् भाषाहीनोऽस्मि स्वयंप्रकाशरूपत्वात् भास्म्यहम् । किं च - शून्येति । शून्यं स्वातिरिक्तं अशून्यं स्वयं द्वयमपि यत्प्रभावसिद्धं सोऽहं शून्याशून्य-प्रभावोऽस्मि विद्यातत्कार्य शोभनं अविद्यातत्कार्यमशोभनं स्वाजादिदृष्ट्या तदुभयमिस तुल्यं समं अतुल्यं विषमं तदुभयवैरल्यात्तुल्यातुल्यविहीनोऽस्मि । नित्यः शुद्धो व्याख्यातम् । स्वाज्ञादिदृष्टिमोहे सत्यसति सद्दैव शिवः परम-मङ्गलक्षेवल्यरूपत्वात् । कि च — सर्वासर्वविहीनोऽस्मि समष्टिव्यष्टिकलना-वैरल्यात् स्थितिकर्तृविष्णुरूपेण सात्विकोऽस्मि वस्तुतः सदा निर्गुणो-

**ऽस्म्यहं एकसंख्याविर्हानोऽस्मि द्विसंख्यावानहं न च** सापेक्षेकद्वयाभावात् "एकाभावे द्वितीयं न न द्वितीयेन चैकता" इति श्रुते: । सद्सद्भेद्हीनोऽस्मि चाक्षुषाचाक्षुषपदार्थाभावात् । संकल्परहितोऽस्म्यहं तद्रेतुमनसो मृग्यत्वात् । नानात्मभेदहीनोऽस्मि घटशरावादिस्थानीयनानोपाधीनां भेदभिन्नत्वेऽपि तद-विच्छिनाकाशस्थानीयप्रत्यगात्मनो निर्मेदरूपत्वात् । अहं हि अहमेव अखण्डा-नन्दविग्रहः निस्तरङ्गानन्दसागरत्वात् । खातिरिक्तं नाहमस्मि न च तस्मा-दन्योऽस्मि स्वातिरिक्तस्य शशाविषाणवदवस्तुत्वात् । देहादिप्रसक्ती देहादि-रहितोऽस्म्यहम् आश्रयमविद्याण्डं तद्गतभुवनजातमनाश्रयि तद्भयाभावात् । आश्रयाश्रयिहीनोऽस्मि आधाररहितोऽस्म्यहम् स्वस्यैव सर्वाधारत्वातु : स्वाधेयाभावतो वा आधारत्वरहितः । वन्धमोक्षविहीनोऽस्मि देहादावहंभावो बन्धः ; तदहंभावाभावो मोक्षः, विदेहमुक्तत्वात् । तद्रहितः शुद्धं ब्रह्मारिम सोऽस्म्यहम् । उक्तार्थम् । चित्तादिसर्वहीनोऽस्मि चित्ताद्यन्तःकरणतदृवृत्तिसहस्रा-भावात् परमोऽस्मि परान् परः परं अक्षरं तस्मादपि परः परमाक्षररूपत्वात् । सदा विचाररूपोऽस्मि निर्विचारोऽस्मि सोऽस्म्यहम् ज्ञानाज्ञानवृत्तिमद्विद्याः तुर्यादिभागचतुष्टयवैरल्यात् । अकारोकाररूपोऽस्मि मकारोऽस्मि सनातनः प्रणवार्थत्वेन चिरन्तनत्वात्। ध्यातृध्यानविहीनोऽस्मि ध्येयहीनोऽस्मि सोऽस्म्यहम् ध्यात्रादित्रिपुट्यभावात् प्रत्यगभिन्नब्रह्मात्मना सर्वत्र पूर्णरूपोऽस्मि । अनुतादिप्रपञ्चपूरणात् तथात्वशंकायां सचिदानन्दळक्षणः सयज्ञानानन्द-स्वरूपत्वात् । सार्धत्रिकोटिसर्वतीर्थस्वरूपोऽस्मि तीर्थानामपि तीर्थरूपत्वात परमात्मास्म्यहं शिवः देहादेः परतरत्वात् ''ब्रह्मैव परमात्मा '' इति श्रुतेः । लक्ष्यालक्ष्यविहीनोऽस्मि लक्ष्यं मूर्तं लक्षणैकसिद्धं वा तद्विपरीतं अलक्ष्यं अमूर्त लक्षणासिद्धं वाच्यं वा तत्सर्वकलनाविहीन इत्यर्थ: । ल**यहीनरसो**ऽस्म्य**हं** लयो नाशः तद्विहीननित्यानन्दरसोऽस्मीत्यर्थः । मातृमानविहीनोऽस्मि मेयहीनः शिवोऽस्म्यहम् मात्रादित्रिपुटिश्रून्योऽस्मि । न जगत्सर्वद्रष्टास्मि जगन्नाहं किं तु तद्द्रष्टास्मि सर्वसाक्षित्वात् । नेत्रादिरहितोऽस्म्यहम् नेतृत्वं प्रेरयितृत्वं आदिशब्देन भासकत्वादिरुच्यते ; नेतृत्वभासकत्वादिकलनारहितोऽस्मि प्रेर्यभास्य-

जङ्गमस्थावराभावात् स्वेनैव रूपेण प्रवृद्धो विजृम्भितोऽस्मि "ब्रह्मैवैकमनाद्यन्तमिव्यवत् प्रविजृम्भते" इति श्रुतेः । स्वाविद्यास्वापात् प्रबुद्धो जागरूकोऽस्मि भगवद्रूपेण भागवतपटळस्य प्रसन्नोऽस्मि स्वाविद्याद्वयतत्कार्ये स्वावशेषेण हरोऽस्म्यदम् । सर्वेन्द्रियविद्दीनोऽस्मि शरीरत्रयाभावात् सर्वकभेकृद्ण्यहम् तत्त-दिन्द्रियेषु तत्तदिन्द्रियं भूत्वा तत्तदिन्द्रियप्रवृत्तिनिमित्तत्वात् । यद्वा सर्वेन्द्रियाभावेऽपि सर्वेन्द्रियव्यापृतिकृत्त्वात् "अपाणिपादोऽहमचिन्त्यशक्तिः पश्याम्यचक्षुः स शृणोम्यकर्णः" इत्यादिश्रुतेः सर्ववेदान्ततृप्तोऽस्मि सर्वदा सुळभोऽस्म्यहम् । ईशाद्यष्टोत्तरः त्रातगतसर्ववेदान्तवाक्यार्थज्ञानफळकैवल्यानन्देन तृतोऽस्मि अनन्यभावेन भजतां सर्वदा परमसुळभोऽस्मि सकृद्भजतां परमाभयप्रदश्चीरामरूपत्वात् ।

"सकुदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं सर्वभूतेभ्यो ददास्येतद्वतं मम ॥"

इति श्रीरामोक्तेः । **मुदितामुदितारूयोऽस्मि** सत्सु मुदिता असत्मु अमुदि-तापेक्षादिवृत्तिविशिष्टजीवन्मुक्तरूपत्वात् । सर्वमौनफछोऽस्म्यहं तत्तत्करण-व्याप्रत्यपरमळक्षणं सर्वमौनं ब्रह्ममात्रज्ञानं तत्फळं विकळेबरकैवल्यमस्मीत्यर्थः । नित्यं चिन्मात्ररूपोऽस्मि अनियाचिन्मात्रस्य मृग्यत्वात् । सदा सचिन्म-योऽस्म्यहम् सिचदानन्दस्वरूपत्वात् । यितकचिदपि हीनोऽस्मि स्वरूपमप्यपि नास्म्यहं स्वातिरेकेण यतिकचित् स्वल्पमपि स्वातिरिक्तस्य मृग्यत्वात् । हृदयप्रनिथहीनोऽस्मि हृदित्यन्तःकरणं अयमिति साक्षी तयोस्तादात्म्यं हृदयप्रन्थिरिति चिदाभास उच्यते जीवत्वस्य मृग्यत्वात् । हृद्याम्बुजमध्यगः अन्तर्याम्यादिरूपत्वात् षड्विकारविहीनोऽस्मि षट्कोशरहितोऽस्म्यहं अरि-<u>रोञ्चाल्यकोमारादिषड्विकारत्वगादिषट्कोञ्चामाद्यरिषड्</u>-षंडगेमुक्तोऽस्मि वर्गोदिविकारास्पदस्थूलादिशरीराभावात्। अन्तरात् सर्वान्तरात् ईश्वरात् अन्तरः साक्ष्यहं देशकालविमुक्तोऽस्मि देशादिपरिच्छेदत्रयशून्यत्वात् । दिगम्बरसुखोऽस्म्यहम् मुख्यावधूतानुभूतपरमानन्दरूपत्वात् । नास्ति नास्ति विमुक्तोऽस्मि नकाररहितोऽस्म्यहम् निष्प्रतियोगिकसन्मात्रत्वात् । अखण्डाकाश-रूपोऽस्मि ह्याखण्डाकारमस्म्यहम् चिदाकाशत्वेनाखण्डेकरसरूपत्वात् । प्रपश्च- मुक्तिचित्तोऽस्मि प्रपश्चरहितोऽस्म्यहम् निष्प्रतियोगिकानिष्प्रपञ्चरूपत्वात् । सर्वप्रकाशरूपोऽस्मि चिन्मात्रज्योतिरस्म्यहम् प्रकाशमात्रतया चिन्मात्रज्योतीरूपत्वात् । काळत्रयकलनाविमुक्तोऽस्मि कामादिरहितोऽस्म्यहम् अमनस्करूपत्वात् । कायकायिविमुक्तोऽस्मि कायतदवच्छित्रजीवाभावात् । निर्गुणः व्याख्यातं केवछोऽस्म्यहम् अशेषविशेषश्-्यत्वात् । मुक्तिहीनोऽस्मि मुक्तोऽस्मि मोक्षहीनोऽस्म्यहं सदा पारमाधिकवन्वाभावात् मुक्तिहीनः स्वाब्रदृष्ट्या वन्धमोक्षकलनाविरस्त्रब्रह्ममात्रत्वात् । सत्यासत्यविहीनोऽस्मि परमाधिकृष्टया वन्धमोक्षकलनाविरस्त्रब्रह्ममात्रत्वात् । सत्यासत्यविहीनोऽस्मि सापेक्षसत्यासत्यापह्वतिसद्भपारमाधिकतस्यत्वात् । सन्मात्रात् अन्यत् नास्म्यहं सदा सन्मात्रमेव स्यां इत्यर्थः । गन्तव्यदेशहीनोऽस्मि गमनादिविवर्जितः पूर्णरूपत्वात् । सर्वदा सचिदानन्दात्मना नामरूपवेषम्येऽपि समरूपोऽस्मि वस्तुतः स्वातिरिक्तशान्तोऽस्मि पुरुषोत्तमः क्षराक्षरकलाविरस्परमाक्षरत्वात् एवं ममेवेशमावापत्त्या यस्य स्वानुभवो भवति सोऽहमंस्मि इत्यत्र न हि संशयोऽस्ति । एवं परमशिवभावमापत्रमैत्रेयमुनः स्वानुभृतिवेभवं सक्षद्वापि यः श्रुणोति सोऽयं स्वयमेव ब्रह्म भवति । इत्युपनिषच्छ्यः मैत्रेय्यपनिषत्समास्यर्थः ॥ १-२५ ॥

इति तृतीयोऽध्याय:

श्रीवासुदेवेन्द्रशिष्योपनिषद्वसयोगिना । मेन्नेय्युपनिषष्टीका लिखितेशप्रसादतः । मेन्नेय्युपनिषद्टीका षष्ट्यधिद्विशतात्मिका ॥

इति श्रीमदीशायष्टोत्तरशतोपनिषच्छास्त्रविवरणे एकोनन्निशत्संख्यापूरकं मैत्रेथ्युपनिषद्विवरणं सम्पूर्णम्

# याज्ञवल्क्योपनिषत्

## पूर्णमदः - इति शान्तिः

## सर्वकर्मसंन्यासज्ञानजिज्ञासा

अथ जनको ह वैदेहो याज्ञवल्क्यमुपसमेत्योवाच । भगवन् संन्यासमन्जुबूहीति । स होवाच याज्ञवल्क्यः । ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भवेत् । गृहात् वनी भूत्वा प्रव्रजेत् । यदि वेतरथा ब्रह्मचर्या-देव प्रव्रजेदगृहाद्वा वनाद्वा । अथ पुनरव्रती वा व्रती वा स्नातको वास्नातको वा उत्सन्नाभिरनभिको वा यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रव्रजेत् ॥ १ ॥

## आहितामिसंन्यासविधिः

तदेके प्राजापत्यामेवेष्टिं कुर्वन्ति । अथवा न कुर्यात् । आग्नेयामेव कुर्यात् । अग्निर्हि प्राणः । प्राणमेवैतया करोति । त्रैघातवीयामेव कुर्यात् । एतयैव त्रयो घातवो यदुत सत्त्वं रजस्तम इति । अयं ते योनिर्ऋत्वियो यतो जातो अरोचथाः ।
तं जानन्नम्न आरोहाथा नो वर्षया रियम् ॥
इत्यनेन मन्त्रेणाभ्रिमाजिन्नेत् । एष ह वा अग्नेर्योनिर्यः प्राणं
गच्छ स्वां योनिं गच्छ स्वाहेत्येवमेवैतदाह ॥ २ ॥

## निरम्निकसंन्यासविधिः

प्रामादिश्नमाहृत्य पूर्ववदिश्नमाद्रापयेत् । यदिशं न विन्देदिन्सु जुहुयात् । आपो वै सर्वा देवताः । सर्वाभ्यो देवताभ्यो जुहोमि स्वाहेति हुत्वोद्धृत्य प्राक्षीयात्साज्यं हिवरनामयम् । मोक्षमन्त्रै-स्त्रय्येवं विन्देत् । तद्वह्य तदुपासितव्यम् । शिखां यज्ञोपवीतं छित्त्वा संन्यस्तं मयेति त्रिवारमुच्चरेत् । एवमेवैतद्भगवन्निति वै याज्ञवल्क्यः ॥ ३ ॥

## ब्राह्मणस्यैव संन्यासेऽधिकारः

अथ हैनमित्रः पप्रच्छ याज्ञवल्क्यम् । अयज्ञोपवीती कथं ब्राह्मण इति । स होवाच याज्ञवल्क्यः । इदं प्रणवमेवास्य तद्यज्ञोप-ं वीतं य आत्मा प्राइयाचम्य अयं विधिः ॥ ४ ॥

## संन्यासेऽनधिकृतानां कर्तव्यनिरूपणम्

अथ परिवाड्विवर्णवासा मुण्डोऽपरिग्रहः शुचिरद्रोही
भैक्षमाणो ब्रह्मभूयाय भवति । एष पन्थाः परिवाजकानाम् । वीराध्वाने वानाशके वापां प्रवेशे वाग्निप्रवेशे वा महाप्रस्थाने वा । एष पन्था ब्रह्मणा हानुवित्तस्तेनेति संन्यासी ब्रह्मविदिति । एवमेवैष भगवन्निति वै याज्ञवल्क्य ॥ ५ ॥

## पारमहंस्यपृगस्य सर्वोत्कृष्टता

तत्र परमहंसा नाम संवर्तकारुणिश्वेतकेतुदुर्वासऋभुनिदाघदत्तात्रेय-शुक्रवामदेवहारीतकप्रभृतयोऽञ्यक्तलिङ्गा अन्यक्ताचारा अनुन्मत्ता उन्मत्तवदाचरन्तः ॥ ६ ॥

## साम्बरपरमहंसलक्षणम्

परस्त्रीपुरपराङ्मुखाः त्रिदण्डं कमण्डलुं मुक्तमात्रं जलपित्रं शिखां यज्ञोपवीतं बहिरन्तश्चेत्येतत्सर्वं भूः स्वाहेत्यप्सु परित्यज्या-त्मानमन्विच्छेत् ॥ ७ ॥

## दिगम्बरपरमहंसलक्षणम्

यथाजातरूपधरा निर्द्धन्द्वा निष्पिरग्रहाः तत्त्वब्रह्ममार्गे सम्यक्तंपन्नाः ग्रुद्धमानसाः प्राणसंघारणार्थं यथोक्तकाले विमुक्तो मैक्षमाचरन्नुदरपात्रेण लाभालाभौ समौ भूत्वा करपात्रेण वा कमण्ड-लूद्कपो मैक्षमाचरन्नुदरपात्रसंग्रहः पात्रान्तरशून्यो जलस्थलकमण्डलुः अवाधकरहस्यस्थलनिकेतनो लाभालाभौ समौ भूत्वा शून्यागार-देवगृहतृणकूटवल्मीकवृक्षमूलकुलालशालाशिहोत्रशालानदीपुलिनगिरिक्तुहरकोटरकन्दरनिर्झरस्थिखलेष्वनिकेतनिवास्यप्रयत्नः शुभाशुभ-कर्मनिर्मूलनपरः संन्यासेन देहत्यागं करोति स परमहंसो नामेति ॥ ८ ॥

## संन्यासज्ञानसंपन्ना यान्ति यद्वैष्णवं पदम् । तत्त्रैपदब्रह्मतत्त्वरामचन्द्रपदं भजे ॥

इह खलु गुक्रयजुर्वेदप्रविभक्तेयं याज्ञवल्क्योपनिषत् पारमहंस्यधर्मपूरा-प्रकटनव्यग्रा निर्विशेषब्रह्मतत्त्वपर्यवसन्ना विजृम्भते । अस्याः स्वल्पग्रन्थतो विवरणमारभ्यते । जनकाज्ञियाज्ञवल्क्यप्रश्नप्रतिवच्चनरूपेयमाख्यायिका विद्यास्तु-त्यर्था । आख्यायिकामवतारयति —अथेति । अथ वर्णाश्रमधर्मश्रवणानन्तरं जनको ह वैदेहो याज्ञवल्क्यं पप्रच्छ । किमिति —भगवन् संन्यासल्क्षण-मजुबूहीति । स होवाच याज्ञवल्क्यः । ब्रह्मचर्य समाप्य गृही भवेत् इत्यादि परमहंसो नामेत्यन्तं प्रायशो जावालोपनिषदि पदशो व्याख्यातम् ॥१८८॥

#### संन्यासिनः परमेश्वरत्वम्

आशास्त्ररो न नमस्कारो न दारपुत्राभिलाषी लक्ष्यालक्ष्य-निर्वर्तकः परिवाट् परमेश्वरो भवति । अत्रैते श्लोका भवन्ति ॥ ९ ॥

यो भवेतपूर्वसंन्यासी तुल्यो वै धर्मतो यदि ।
तस्मै प्रणामः कर्तव्यो नेतराय कदाचन ॥ १० ॥
प्रमादिनो बहिश्चित्ताः पिशुनाः कल्होतसुकाः ।
संन्यासिनोऽपि दृश्यन्ते वेदसंदूषिताशयाः ॥ ११ ॥
नामादिभ्यः परे मूम्नि स्वाराज्ये चेतिस्थतोऽद्वये ।
प्रणमेत्कं तदात्मज्ञो न कार्यं कर्मणा तदा ॥ १२ ॥
ईश्वरो जीवकल्या प्रविष्टो भगवानिति ।
प्रणमेदृण्डवद्भूमावाश्चचण्डाल्गोखरम् ॥ १३ ॥

उक्तलक्षणलक्षितः परिब्राट् परमेश्वर एवेत्याह—-आशेति। लक्षणया बोधितं लक्ष्यं तद्विपरीतं अलक्ष्यं समाहितासमाहितावस्थाभ्यां तदुभयनिर्वर्तकः परित्राण्णिरावृतित्रयसंपित्ततः परमेश्वरो भवति । न नमस्कारो न दार-पुत्राभिल्णाषीत्युक्त्या विविदिषासंन्यासिनामिष त्यक्तदारपुत्रत्वात् तैरिष ज्येष्ठ-किनष्ठादीनां नमस्कारो न कर्तव्यः इत्याशंक्य धर्मतः स्वतुल्याधिकारिणो नमस्कार्या नेतर इति । अत्रैते श्लोका मन्त्रा भवन्तीत्याह — अत्रैते श्लोका भवन्तीति । के नमस्कारानर्हाः इत्यत्राह — प्रमादिन इति ॥

> '' तितिक्षाज्ञानवैराग्यशमादिगुणवर्जितः । भिक्षामात्रेण यो जीवेत् स पापी यतिवृत्तिहा ॥'' इति, ''दण्डं भिक्षां च यः कुर्यात् स्वधंर्मे व्यसनं विना । यस्तिष्ठति न वेराग्यं याति नीचयतिर्हि सः ॥'' इति च ॥

वेदान्तैयेंषामाशयो दूषितः ते वेदसनदूषिताशया यतयो । यदि विदितशीलास्तदा ते ज्येष्ठा अपि न नमस्कार्या इत्यर्थः । यदि छान्दोग्यसप्तमाध्यायपठितनामादि-प्राणान्तकलनाविरलभूमब्रह्मनिष्ठो यतिः । तदा स्वदृष्ट्या स्वातिरिक्तज्येष्ठ-किन्ष्टिभिदावैरल्यान्न तस्य ज्येष्ठकिनष्ठनमस्कारिनयमोऽस्ति । इच्छा चेन्नमस्कुर्यात् नोचेन्तृर्णो तिष्ठेत् इत्याह—नामेति । यद्यनेयंवित्तदा ईश्वरः ॥ ९-१३ ॥

#### स्त्र्यादीनां कुत्सनम्

मांसपाञ्चालिकायास्तु मन्त्रलोलेऽङ्गपञ्चरे । स्नाट्यस्थित्रन्थिशालिन्याः स्त्रियाः किमित्र शोभनम् ॥ १४ ॥ त्वङ्मांसरक्तवाष्पाम्बु पृथक्कृत्वा विलोचने । समालोकय रम्यं चेत् किं मुधा परिमुह्यसि ॥ १५ ॥ मेरुशृङ्गतटोल्लासिगङ्गाजलस्योपमा । दृष्टा यस्मिनमुने मुक्ताहारस्योल्लासशालिनः ॥ १६ ॥

इमशानेषु दिगन्तेषु स एव ललनास्तनः । श्वभिरास्वाद्यते काले लघुपिण्ड इवान्धमः ॥ १७ ॥ केशकज्जलधारिण्यो दःस्पर्शा लोचनप्रियाः। दुष्कृताग्निशिखा नार्यो दहन्ति तृणवन्नरम् ॥ १८ ॥ ज्वलिता अतिद्रेऽपि सरसा अपि नीरसाः । स्त्रियो हि नरकाग्नीनामिन्धनं चारुदारुणम् ॥ १९ ॥ कामनाम्ना किरातेन विकीणी मुग्धचेतसः । नार्यो नरविहङ्गानामङ्गबन्धनवागुराः ॥ २०॥ जनमपल्वलमतस्यानां चित्तकर्दमचारिणाम् । पुंसां दुर्वासनारज्जुर्नारी बडिशपिण्डिता ॥ २१ ॥ सर्वेषां दोषरत्नानां सुसमुद्भिकयानया । दु:खशृङ्खलया नित्यमलमस्तु मम स्त्रिया ॥ २२ ॥ यस्य स्त्री तस्य भोगेच्छा निःस्त्रीकस्य क भोगभः। स्त्रियं त्यक्तवा जगत्त्यक्तं जगत्त्यक्तवा सुखी भवेत् ॥ २३ ॥ अलभ्यमानस्तनयः पितरौ क्रेशयेचिरम । लब्धो हि गर्भपातेन प्रसंवन च बाधते ॥ २४ ॥ जातस्य प्रहरोगादि कुमारस्य च धूर्तता । उपनीतेऽप्यविद्यत्वमनुद्वाहश्च पण्डिते ॥ २५ ॥ यूनश्च परदारादि दारिद्रचं च कुटुम्बिन:। पुत्रदुःखस्य नास्त्यन्तो धनी चेन्ध्रियते तदा ॥ २६ ॥

संन्यासिसामान्यस्य द्विविधब्रह्मचर्यभूषितत्वेन तद्रह्मचर्यास्खळनाय स्त्री-सामान्यं कुत्सयित—मांसेत्यादिना । सुसमुद्गिकया पेटिकारूपया । मांस-पाश्वाळिकाया इत्यारभ्य जगत्त्यक्तवा सुखी भवेत् इत्यन्तं प्रायशो महोपनिषदि नारदपरिबाजकोपनिषदि च व्याख्यातम् । परिबाजकानां दार-पुत्रादेरप्रसक्तत्वात् विरक्तगृहिणामपि पुत्रेषणाया दुस्त्यजत्वेन तत्र वैराग्यहेतवे पुत्रभावाभावगितं कुत्सयित—अळभ्यमान इति । आवयोर्दम्पत्योः पुत्रो नास्तीति अळभ्यमानस्तनयः पुत्राभावः । पुत्रोत्पत्त्यादेर्बहुदोषस्पृष्ठत्वेन पुत्रादेष-णात्याग एव कर्तव्यः इत्यर्थः ॥ १४–२६ ॥

#### सद्यति:

न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो यितः।

न च वाक्चपल्रश्चेव ब्रह्मभूतो जितेन्द्रियः॥ २७॥

रिपौ बद्धे स्वदेहे च समैकात्म्यं प्रपश्यतः।

विवेकिनः कुतः कोपः स्वदेहावयवेष्विव ॥ २८॥

अपकारिणि कोपश्चेत्कोपे कोपः कयं न ते।

धर्मार्थकाममोक्षाणां प्रसद्ध परिपन्थिनि ॥ २९॥

नमोऽस्तु मम कोपाय स्वाश्रयज्वालिने भृशम्।

कोपस्य मम वैराग्यदायिने दोषबोधिने ॥ ३०॥

यत्र सुप्ता जना नित्यं प्रबुद्धस्तत्र संयमी।

प्रबुद्धा यत्र ते विद्वानसुषुप्तिं याति योगिराट्॥ ३१॥

चिदिहास्तीति चिन्मात्रमिदं चिन्मयमेव च।

चित्त्वं चिद्हमेते च लोकाश्चिदिति भावय॥ ३२॥

यतीनां तदुपादेयं पारहंस्यं परं पदम् । नातः परतरं किंचिद्विद्यते मुनिपुङ्गव ॥ ३३ ॥ इत्युपनिषत् ॥

नमस्कार्यः सद्यतिः कीद्रशः इत्याशंक्य पाणिपादनेत्रचापल्यविरल एव सद्यतिरित्याह—न पाणीति । परद्रव्यकीकटदेशहरणगमनस्पृही पाणिपादचपलः तद्रहितो न पाणिपादचपलः । यस्य नेत्रमिदं रम्यं इदं अरम्यमिति रूपदर्शनोतसुकं स नेत्रचपलः तद्विपरीतो ब्रह्मभावारूढो यतिः न नेत्रचपलः । इदं स्वाद् इदं अखाद्विति परगुणागुणप्रशंसनं वा यस्य वाक्करोति स वाक्चपलः तद्विपरीतो न वाक्चपलश्च भवति । एवंविशेषणविशिष्टस्य यते: ब्रह्मभूतत्वात् अयं ब्रह्मभूतो जितेन्द्रियः सद्यतिर्भवतीत्पर्थः ॥ सद्यतेरपि अरीरत्रयविज्ञिष्टत्वेन कोपादिवृत्तिक-बलितत्वात् सद्यतित्वं कुतः इत्याशंक्य सद्यतेः कोपादिवृत्त्यसंभवमाह— रिपावरिषड्वर्गे स्वदेहे च ब्रह्मातिरिक्तं न किंचिदस्तीति निर्विशेषब्रह्मज्ञानेन बद्धे सत्यथ समैकात्म्यं नानाविषमप्राससत्तासामान्यं ब्रह्म निष्प्रतियोगिकस्वमात्रमिति पश्यतो विवेकिनः स्वदेहावयवेष्विय कुतः कोप-वृत्त्यवकाशः स्वातिरिक्तक्रोधादिवृत्त्यसंभवात् इत्यर्थः । स्वापकारिणमाश्रित्य खलु क्रोधवृत्तिरुदेतीति ॥ एवं चेत् स्वापकारिणि कोपे कुतस्ते कोपो नोदेतीत्याह— अपकारिणीति । क्रोधतुल्यापकारिवैरल्यात् कोपे कोपं करोषि चेत् स्वातिरिक्त-कळनाशान्तं ब्रह्मेत्र अवशिष्यत इत्यर्थः ॥ इत्यंभूतकोपाय नमोऽस्त्वित्याह— नमोऽस्त्विति । मम कोपस्य तुच्छतया वैराग्यदायिने कोपोऽनर्धकर: इति दोषबोधिने गुरुभूताय स्वस्य कोपोपरि विलसितकोपस्य स्वाश्रय: कोप: तं भृशं ज्वालयतीति स्वाश्रयज्वाली तस्मै स्वाश्रयज्वालिने कोपकोपाय नमोऽस्तु कोपकोपं ब्रह्माहमस्मि इत्यनुसंघानं करोमीत्यर्थः ॥ कोपकोपिनोः खान्नखनयोः मिथो वैलक्षण्यमाह—यत्रेति । यत्र निर्विशेषब्रह्मविद्यायां कोपिन: स्वाज-भवन्ति तत्रैव निर्विशेषब्रह्मविद्यायां संयमी कोपकोपी जनाः सुप्ता प्रबुद्धो जागरूको भवति। हे विद्वन् अत्रैते कोपिनः स्वाज्ञाः यत्र

स्वातिरिक्तप्रपञ्चे प्रबुद्धा भवन्ति तंत्रैव योगिराट् कोपकोपी स्वज्ञः सुषुप्तिं याति इत्यत्र—

> ''या निज्ञा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । यस्यां जाप्रति भूतानि सा निज्ञा पश्यतो मुनेः ॥''

इति स्मृतेः ॥ यत एवमतस्त्वं चिवतिरिक्तं न किंचिदस्ति सर्वं चिन्मात्रमेवेति चिन्तयेखाह— चिदिति ॥ पूर्वमन्त्रोक्तचिन्मात्रमेवोपादेयं तदितिरेकेण त्वमह-मिदिमिति शब्दवाच्यं न किंचिदस्तीत्याह— यतीनामिति । परमहंसपटळ-प्राप्यत्वात् पारमहंस्यमेव परमपदं चिन्मात्रं स्वावशेषत्या निष्प्रतियोगिक-मित्युपादेयं तस्य निष्प्रतियोगिकत्वेन तदितिरिक्तं न किंचिदस्तीत्यर्थः । इत्युपनिषच्छव्दः याज्ञवल्क्योपनिषत्समाम्यर्थः ॥

श्रीवासुदेवेन्द्रशिप्योपनिषद्वस्योगिना । याज्ञवल्क्योपनिषदो व्याख्यानं लिखितं लघु । याज्ञवल्क्योपनिषदो व्याख्याप्रन्थस्त् सप्ततिः ॥

इति श्रीमदीशायष्टोत्तररातोपनिषच्छास्त्रविवरणे सप्तनवितसंख्याप्रकं याज्ञवलक्योपनिषद्विवरणं सम्पूर्णम्

# शाख्यायनीयोपनिषत्

# पूर्णमद:-इति शान्तिः

मनसः बन्धमोक्षहेतुत्वम्

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । बन्धाय विषयासक्तं मुक्तये निर्विषयं स्मृतम् ॥ १ ॥ समासक्तं यथा चित्तं जन्तोर्विषयगोचरे । यद्येवं ब्रह्मणि स्यात्तत्को न मुच्येत बन्धनात् ॥ २ ॥ चित्तमेव हि संसारस्तत्प्रयत्नेन शोधयेत् । यच्चित्तस्तन्मयो भवति गुह्ममेतत्सनातनम् ॥ ३ ॥ नावेद्विन्मनुते तं बृहन्तं नाब्रह्मवित्परमं प्रैति धाम । विष्णुं कान्तं वासुदेवं विज्ञानन् विप्रो विप्रत्वं गच्छते तत्त्वदर्शी ॥ शाख्यायनीब्रह्मविद्याखण्डापारसुखाकृति । यतिबन्दहृदाकारं रामचन्द्रपदं भजे ॥

इह खलु गुक्रपजुर्वेदप्रविभक्तेयं शाट्यायनीयोपनिषत् कुटीचकबहूदकहंस-परमहंसध मंत्रकटनव्यप्रा ब्रह्ममात्रपर्यवसन्ना विजयते । अस्याः स्वल्पप्रन्थतो विवरणमारभ्यते । अत्रादौ बन्धमोक्षहेतुः मन एवेत्याह—मन एवेति । यथा यन्मनो विषयासक्तं तथा ब्रह्मासक्तं चेत् तद्वान् स्वातिरिक्तभ्रमतो मुच्यत इत्याह—समासक्तमिति । किं च—चित्तमेवेति । यस्य चित्तं यस्मिन् छीनं स यिचतः तन्मयः तत्स्वरूपो भवतीत्यर्थः । तं विवृणोति—नावेदविदिति । वेदविन भवतीत्यवेदविद्रज्ञः बृहन्तं विराजमहमिति न मनुते अब्रह्मवित् परमं धाम न प्रैति स्वाज्ञः सविशेषं निर्विशेषं वा ब्रह्म परोक्षत्वेनापि न जानातीत्यर्थः । तत्त्वदर्शी विप्रस्तु विष्णुं व्यापनशीलं ब्रान्तं सर्वज्ञं वासुदेवं सर्वान्तर्यामिणं सर्वाधारं वा अहमस्मीति विज्ञानन् विप्रत्वं जीवन्मुक्तत्वं गच्छते गच्छते। ॥ १–४॥

## साधनचतुष्टयसंपत्तिः

अथ ह यत्परं ब्रह्म सनातनं ये श्रोत्रिया अकामहता अधीयुः। शान्तो दान्त उपरतिस्तितिक्षुर्योऽन्त्रचानो ह्यभिनज्ञो समानः। त्यक्तेषणो ह्यनृणस्तं विदित्वा मौनी वसेदाश्रमे यत्र कुत्र ॥ ९ ॥

यद्रक्ष अकामहतप्रयक्षं तद्रक्ष यथावद्विदित्वा मौनी भवेदित्याहअथेति । अथ यथोक्तसाधनसंपन्यनन्तरं ह इत्यैतिह्यार्थः ये विदितप्रमार्थतत्त्वत्वात् श्रोत्रियाः स्वातिरेकेण कामासंभविनश्चयत्वात् अकामहताः
सनकादया ब्रह्मादयो वा यत्सनातनं परं ब्रह्म निष्प्रतियोगिकस्वमात्रमित्यधीयुः
अधीत्य ज्ञात्वा तज्ज्ञानसमकाछं तत् प्राप्नुयुः परमात्मेव भवन्ति । यथोक्तसाधनसम्पन्नो यः कश्चन मुमुश्चः । शान्तो दान्तः इत्यादिसाधनचतुष्ठयामानित्वादीनामण्युपछक्षणार्थं ब्रह्मवित्कुष्प्रमूतत्वादन्चानः मुमुश्चभिः समान अभिजज्ञौ
ज्ञातवान् । ऋणत्रयापकरणादनृणस्यक्तेषणात्रयः संन्यासी तं परमात्मानं विदित्वाथ
मौनीभूत्वा यत्र कुत्र कुटीचकाद्याश्चमे आप्रारब्धक्षयं वसेत हिशब्दह्वयद्योतितार्थस्तु निर्विशेषब्रह्मज्ञानसमकाछं कर्मत्रयासम्भवप्रबोधिसद्बह्ममात्रतयाव शिष्येदिति ॥ ९ ॥

## कुटीचकधर्माः

अथाश्रमं चरमं संप्रिविश्य यथोपपत्ति पञ्चमात्रां द्धानः ॥ ६ ॥ त्रिद्ण्डमुपवीतं च वासः कौपीनवेष्टनम् । शिक्यं पवित्रमित्येतद्धिभ्याद्यावदायुषम् ॥ ७ ॥ पञ्चैतास्तु यतेर्मात्रास्ता मात्रा ब्रह्मणे श्रुताः । न त्यजेद्यावदुत्क्रान्तिरन्तेऽपि निखनेत्सह ॥ ८ ॥ विस्फुलिङ्गं द्विधा प्रोक्तं व्यक्तमव्यक्तमेव च । तथोरेकमपि त्यक्त्वा पतत्येव न संशयः ॥ ९ ॥ त्रिदण्डं वैष्णवं लिङ्गं विप्राणां मुक्तिसाधनम् । निर्वाणं सर्वधर्माणामिति वेदानुशासनम् ॥ १० ॥

अथादौ कुटीचकधर्मानाह —अथिति । अथ ब्रह्मचर्याद्याश्रमत्रयानन्तरम् । ब्रह्मचर्याद्यपेक्षया कौटीचकं चरमाश्रमं प्रविद्य यथोपपत्ति यथावलं त्रिदण्डादि-पश्चमात्रां दधानः सन् भुवं विहरेदित्यर्थः । वासः कौपीनवेष्टनिमत्येकामात्रा । त्रिदण्डादिपवित्रान्तिमत्येकतत्पञ्चमात्रकं बहूदकादिपदमारोहुमशक्तश्चेत् यावदायुषं विभ्यात् इत्यर्थः । कि च — पश्चेतास्तु कुटीचकस्य यतेर्मात्राः त्रिदण्डादि-रूपाः अकारोकारमकारिबन्दुनादमेदेन सा मात्रा ब्रह्मणे श्रुताः ताः पञ्चमात्राः ब्रह्मणे ब्रह्मणि प्रणवे श्रुताः । एवं व्यक्ताव्यक्तात्मकपञ्चमात्रायुग्मं यावदायुषं विभृयादिति पूर्वेण सम्बन्धः । जात्विप व्यक्ताव्यक्तपञ्चमात्रायुग्मं न त्यजेद्यावदुत्कान्तिरन्तेऽपि देहत्यागकालेऽपि स्वदारिरेण सह निखनेत् व्यक्तपञ्चमात्राः मात्रापञ्चकयुग्मस्य व्यक्ताव्यक्तविष्णुलिङ्गद्वयधारणफलमाह — त्रिदण्ड-पिति ॥ ६-१० ॥

## संन्यासिनां चातुर्विध्यम् , धर्मश्च

अथ खलु सौम्य कुटीचको बहूदको हंसः परमहंस इत्येतं परित्राजकाश्चतुर्विषा भवन्ति । सर्व एते विष्णुलिङ्गिनः शिखिनोप-वीतिनः शुद्धचित्ता आत्मानमात्मना ब्रह्म भावयन्तः शुद्ध-चिद्रूपोपासनरता जपयमवन्तो नियमवन्तः सुशीलिनः पुण्यश्लोका भवन्ति । तदेतहचाम्युक्तम् ।

> कुटीचको बहूदकश्चापि हंसः परमहंस इति वृत्त्या च भिन्नाः । सर्व एते विष्णुलिङ्गं द्वाना व्यक्ताव्यक्तं बहिरन्तश्च नित्यम् ॥ पञ्चयज्ञा वेदिशरःप्रविष्टाः

क्रियावन्तोऽमी ब्रह्मविद्यां [श्रयन्तः] । त्यक्त्वा वृक्षं वृक्षमूल्लं श्रितासः संन्यस्तपुष्पा रसमेवाइनुवानाः । विष्णुकीडा विष्णुरतयो विमुक्ता विष्णवात्मका विष्णुमेवापियन्ति ॥ १२ ॥

कुटीचकादिचतुराश्रममेदं तद्धर्मानप्याह—अथेति । तेषां धर्मानाह—सर्व इति । सर्व एते विष्णुलिङ्गिनः इत्यत्र कुटीचकस्य व्यक्ताव्यक्तमात्रापञ्चक-द्वयमेव विष्णुलिङ्गत्वेनाभिहितं यत्तत् बहूदकस्यापि समं "बहूदकः कुटीचकवत् सर्वधर्मसमः" इति श्रुते । हंसपरमहंसयोस्तु स्वाचार्यकलेवरं व्यक्तविष्णुलिङ्गं तदन्तःकरणमव्यक्तविष्णुलिङ्गं "मुव्यक्तविष्णुलिङ्गं स्यादेशिकेन्द्रकलेवरम् । अव्यक्तविष्णुलिङ्गं तु तदन्तःकरणं स्मृतम् ॥" इति स्मृतेः ॥ अतः सर्वे विष्णुलिङ्गं वारियनोपवीतिन इत्यत्र कुटीचकबहूदकयोः वित्वत् केशकार्पासमयशिखायज्ञोपवीतित्वं व्यक्तमुपलभ्यते "केशसम्हशिखा-

प्रत्यक्षकार्पासतन्तुकृतोपवीतम् '' इति श्रुते: । हंसस्य जटाधारणमेव शिखा व्यक्त-रूपिणी यज्ञोपवीतं त्वव्यक्ततज्ज्ञानमित्यर्थः । परमहंसस्य त शिखायज्ञोपवीतं चाव्यक्तं निर्विशेषब्रह्मज्ञानमेवास्य शिखायज्ञोपवीतं च भवति । तथा च श्रुतिः— '' <mark>ज्ञानिशिखिनो ज्ञानिन</mark>ष्टा ज्ञानयज्ञोपवीतिनः '' इति ॥ अत एव कुटीचकादि-चतुर्णी यतीनां व्यक्ताव्यक्तभेदेन शिखायज्ञोपवीतित्वं सिद्धमेवेत्यर्थः । ग्रद्धचित्ता इत्यादि पुण्यश्लोका भवन्ति इत्यन्तं कुटीचकादिचतुर्णामपि समानमेवेति मन्तव्यम् । ब्राह्मणेन योऽथोंऽभिहितः तमेतमर्थं मन्त्रोऽप्यनवदित—तदेत-हचाभ्युक्तमिति । किं च--पश्चयज्ञा इति । पश्चयज्ञा इत्यत्र कुटीचकपक्षे गायत्रीजपयज्ञो विशेषः प्रणवजपयज्ञस्त चतुर्णामपि समः। प्रणवजपयोगतपः-स्वाध्यायज्ञानभेदेन सर्वेऽपि पञ्चयज्ञाः वेदशिरसामुपनिषदामर्थश्रवणादौ प्रविष्टाः, ''कुटीचकबहदकयोः श्रवणं हंसपरमहंसयोः मननं '' इत्यादिश्चतेः। स्वाश्रमोचितकर्मानुष्टानपरा इति क्रियावन्तः अमी । परमहंसास्त ब्रह्मविद्यां विशेषेण सेवन्ते । सर्वेऽपि बश्चनार्हसंसाग्वृक्षं त्यक्त्वा संसारवृक्षभूछं ब्रह्म यस्य यस्य यथा ज्ञानं तथा श्रितासः संश्रिताः, संन्यस्तकर्मकाण्डगोचरवेदत्वात् संन्यस्तपुष्पाः ''यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः '' इति स्मृतेः । रसं सारांशमेवाश्नुवानाः ''रसो व सः। रसं ह्येवायं लब्धवानन्दी भवति '' इति श्रतेः । स्वात्तसविशेषनिर्विशेषज्ञानानुरूपेण सविशेषनिर्विशेषविष्णौ क्रीडा विष्णुरतयः बाह्यक्रींडारतिविमुक्ता विष्णुरेवात्मा येषां विष्णवास्मकाः सन्तो दासोऽहं सोऽहमिति वा विष्णुमेवापियन्ति विष्णोः सविशेषभावं निर्विशेषभावं वा प्रतिपद्यन्ते कृतकृत्या भवन्तीत्यर्थः ॥ ११, १२ ॥

कुटीचकानां जपयज्ञादि

त्रिसंघिं शक्तितः स्नानं तर्पणं मार्जनं तथा । उपस्थानं पञ्चयज्ञान्कुर्योदामरणान्तिकम् ॥ १३ ॥ दशभिः प्रणवैः सप्तन्याहृतीभिश्चतुष्पदा ।

गायत्री जपयज्ञश्च त्रिसंघिं शिरसा सह ॥ १४ ॥

केवळकुटीचकजपयञ्चळक्षणमाह——त्रिसन्धिमिति । त्रिषवणस्नानं कुटीच-कस्य बहूदकस्य द्विवारं हंसस्यैकवारं परमहंसस्य भस्मस्नानं इति ।

> ''परमहंसाश्रमस्थानां स्नानादेरविधानतः । अशेषचित्तवृत्तीनां त्यागं केवलमाचरेत् ''॥ इति,

"स्नानं मनोमळत्यागः" इति च श्रुतेः। व्याह्मतिशिरःसंपुटिततुर्यपादाश्चित-गायत्रीपादचतुष्ट्यावर्तनं कुटीचकैः सन्धित्रयेऽपि कर्तव्यमित्यर्थः। परमहंस-जपयज्ञस्तु सन्धित्रयेऽपि प्रणवजप एव कार्यः यदि श्रवणाधिकारी न भवति तदा—

> ''यस्तु द्वादशसाहस्रं प्रणवं जपतेऽन्वहम् । तस्य द्वादशभिर्मासः परं ब्रह्म प्रसीदति ॥''

इति श्रुते:

''स्वज्ञाखोपनिषद्गीता विष्णोर्नामसहस्रकम् । श्रीरुद्रं प्रणवं चैव नित्यमावर्तयेचतिः ॥ '' इति,

''प्रण्वादपरं जन्वा कढा मुक्तो भविष्यति ॥''

इति स्मृतेश्च ॥ १३, १४ ॥

## योगयज्ञादियज्ञचतुष्टयम्

योगयज्ञः सदैकाध्र्यभक्तया सेवा हरेग्र्रोः । अहिंसा तु तपोयज्ञो वाङ्मनःकायकर्मभिः ॥ १९ ॥ नानोपनिषद्भ्यासः स्वाध्यायो यज्ञ ईरितः । ओमित्यात्मानमञ्यप्रो ब्रह्मण्यसौ जुहोति तत् ॥ १६ ॥ ज्ञानयज्ञः स विज्ञेयः सर्वयज्ञोत्तमोत्तमः । ज्ञानदण्डा ज्ञानशिखा ज्ञानयज्ञोपवीतिनः ॥ १७ ॥ शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतं च तन्मयम् । ब्राह्मण्यं सकलं तस्य इति वेदानुशासनम् ॥ १८ ॥

अयमेव हि परमहंसजपयज्ञ:। योगयज्ञादियज्ञचतुष्टयं तु सर्वेषां सममित्याह-योगयज्ञ इति ॥ १५-१८ ॥

## परिवाजकै: कर्तव्यनिरूपणम्

अथ खलु सोम्येते परिवाजका यथा प्रादुर्भवन्ति तथा भवन्ति । कामकोधलोभमोहदम्भद्र्षासूयाममत्वाहंकारादीं स्तितीर्य मानावमानौ निन्दास्तुती च वर्जयित्वा वृक्ष इव तिष्ठासेच्छिचमानो न ब्रूयात् । तदेवंविद्वांस इहैवामृता भवन्ति । तदेतहचाम्युक्तम् । बन्धुपुत्रमनुमोद्यित्वानवेक्षमाणो द्वन्द्वसहः प्रशान्तः । प्राचीमुदीचीं वा निर्वर्तयंश्चरेत् ॥ १९ ॥

पात्री दण्डी युगमात्रावलोकी

शिखी मुण्डी चोपवीती कुटुम्बी ।

यात्रामात्रं प्रतिगृह्णन्मसुष्यादयाचितं याचितं वाथ मैक्षम् ॥ २० ॥

मृद्दार्वलाबूफलं तन्तुपर्णपात्रं तत्तथा यथा तु लब्धम् ।

क्षाणं क्षामं तृणं कन्थाजिनो च पर्ण

आच्छादनं स्यादहतं वा विमुक्तम् ॥ २१ ॥

ऋतुसंधौ मुण्डयेनमुण्डमात्रं

नाधो नाक्षं जातु शिखां न वापयेत् ।

# चतुरो मासान् ध्रुवशीलतः स्यात्

स यावत्सुप्तोऽन्तरात्मा पुरुषो विश्वरूपः ॥ २२ ॥

पञ्चयज्ञप्रकारमुक्त्वा अनन्तरं तेषां धर्मपूर्गं तत्फलं चोपन्यस्यति— अथेति । तथा भवन्ति जातरूपधरा भवन्तीत्यर्थः । तैः कर्तव्यमाह — कामेति । ब्रह्मातिरिक्तं न किचिदस्तीति ज्ञानबल्लेन वृक्षवदेहादावात्मात्मीयाभिमानवैकल्य-पूर्वकं सर्वापह्नवसिद्धं ब्रह्म निष्प्रतियोगिकस्वमात्रमिति यदा जानन्ति तदेवं विद्वांसः इहैवामृता भवन्ति विदेहमुक्ता भवन्तीत्यर्थः । ब्राह्मणेन योऽयोंऽभि-हितः तमेतमर्थे [सोऽर्थः] मन्त्रेणाप्युच्यते इत्याह—तदेतदृचाभ्युक्तमिति । बन्धु-पुत्रमनुमोदयित्वा पुनस्तान् जात्विप अनवेक्षमाणः द्वनद्वसहः प्रशान्तः प्राची मुदीचीं वा स्वाश्रमोचितधर्मानुष्ठानपूर्वकं स्वस्वरूपानुसन्धानं निर्वर्तयंश्च-रेत् । कुटीचकादिसमुदायधर्मानाह—पात्रीति । व्यक्ताव्यक्तशिखी मुण्डी चोप-वीती स्वदेहमात्रकुदुम्बी देहधारणोपयोगं किंचित् यात्रामात्रं प्रतिगृह्णन् । फलं नालिकेरकफलं तन्तुप्रथितपर्णकृतं वा पात्रं यथालब्वं गृह्णीयात् क्षाणं चनपटं क्षामं वल्कलं तृणरिचतपटं कन्थाजिन इति वक्तव्ये कन्थाजिनाविति लिङ्गव्यययः इत्थंभूतवाससालङ्कृतस्य अहतं प्रथितं तद्विमुक्तं वा पर्णमाच्छादन-मुत्तरीयं भवेदित्यर्थः। कक्षद्वयमुच्यत इति हंसेतरेषां क्षौरं तुल्यं हंसस्य जटाधारित्वात् कुटीचकस्यायमेव विशेष इत्याह—जातु शिखां न वापयेदिति । चातुर्मास्यनियमः सर्वेषामपि तुल्य इत्याह—चतुर इति । यावद्विराद् स्विपति तावचतुरो मासान् वार्षिकानेकत्र निवसेत्। नो चेत् ''पक्षा वै मासाः'' इति मासद्वयमेकत्र निवसेत् पुनरस्मिन् विराज्युत्थिते सत्यथान्यानष्टौ दश वा मासान् स्वाश्रमोचितकर्मिळप्सुः सर्वत्र विह्रेत् ॥ १९–२२ ॥

वासस्थाने नियमः

अन्यानथाष्ट पुनरुत्थितेऽस्मिन् स्वकर्मिलिप्सुर्विहरेद्वा वसेत । देवाश्वगारे तरुमूले गुहायां

वसेदसङ्गोऽलक्षितशीलवृत्तः ।

निरिन्धनज्योतिरिवोपशान्तो

न चोद्विजेदद्वेजयेद्यत्र कुत्र ॥ २३ ॥

यदि श्रवणध्यानसमाधिकरणेच्छुः तदा एकत्र वा वसेत्। किमयं संसारिणा-मावसथे वसेत् इत्यत आह—देवेति । देवाळयादिप्रशस्तस्थळे वसेत् ; तत्रापि ममतां विहायासङ्गो भूत्वा परेरळक्षितशीळवृत्तः सन् स्वातिरिक्तभ्रमतो निरिन्थनज्योतिरिवोपशान्तो भवेत् स्वसमानं स्वावरं वा जनं दृष्ट्वा न कटाप्यु-द्वेजनं कुर्यात्। यत्र कुत्रापि प्रसक्तस्वातिरिक्तिधियमुद्देजयेत् सर्वत्र स्वात्मिधियं कुर्यादिसर्थः॥ २३॥

#### आत्मज्ञानवतः स्थितिः

आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुषः ।

किमिन्छन्कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत् ॥ २४ ॥
तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः ।
नानुध्यायाद्धहूञ्छञ्दान्वाचो विग्छापनं हि तत् ॥ २५ ॥
बाल्येनैव हि तिष्ठासेन्निर्विद्य ब्रह्मवेदनम् ।
ब्रह्मविद्यां च बाल्यं च निर्विद्य मुनिरात्मवान् ॥ २६ ॥
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः ।
अथ मत्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्चते ॥ २७ ॥

यावदात्मा न लभ्यते तावदेव शरीरशोषणाग्रुपायानुष्ठानं कार्यम् ज्ञाते स्वावशेषधियात्मन्यथ शरीरशोषणं पोषणं वा प्रयोजनाभावान्न कार्यमित्याह— आत्मानमिति । यथावद्भक्षवेदनं निर्विद्य ब्रह्मयाथात्म्यमवगम्य खातिरिक्तविषये बाल्येन वैराग्येण तिष्ठासेत् स्थातुमिच्छेत् । ततो ब्रह्मविद्यां बाल्यं च निर्विद्याध ब्रह्मातिरिक्तं न किंचिदस्तीति निश्चित्यात्मवान् आत्ममात्रतयाविशिष्येदित्यर्थः । शिष्ठमन्त्रत्रयं बृहदारण्यकषष्ठे व्याख्यातम् ॥ २४–२७ ॥

### आरूडपातित्ये प्रत्यवाय:

अथ खलु सोम्येदं पारित्राज्यं नैष्ठिकमात्मधर्मं यो विजहाति स वीरहा भवति स ब्रह्महा भवति स भ्रूणहा भवति स महा-पातकी भवति । य इमां वैष्णवीं निष्ठां परित्यजति स स्तेनो भवति स गुरुतल्पगो भवति स मित्रधुग्भवति स कृतद्वो भवति स सर्वोन्लोकान् प्रच्युतो भवति । तदेतद्वाभ्युक्तम् ।

स्तेनः सुरापो गुरुतल्पगामी

मित्रधुगेते निष्कृतेर्यान्ति शुद्धिम् ।
व्यक्तमव्यक्तं वा विधृतं विष्णुलिङ्गं
त्यज्ञत्र शुध्येदिषिलैरात्मभासा ॥ २८ ॥
त्यक्तवा विष्णोलिङ्गमन्तर्विहर्वा
यः स्वाश्रमं सेवतेऽनाश्रमं वा ।
प्रत्यापित्तं भजते वातिमृद्धो
नेषां गतिः कल्पकोट्यापि दृष्टा ॥ २९ ॥
त्यक्तवा सर्वाश्रमान्धीरो वसेन्मोक्षाश्रमं चिरम् ।
मोक्षाश्रमात्परिश्रष्टो न गतिस्तस्य विद्यते ॥ ३० ॥

# पारित्राज्यं गृहीत्वा तु यः स्वधमें न तिष्ठति । तमारूढच्युतं विद्यादिति वेदानुशासनम् ॥ ३१ ॥

एवं ब्रह्मस्वरूपं प्रतिपाद्याथ यावदुपाधि पारिब्राज्यधर्मे स्थातव्यं तद्विहाय स्वच्छन्दं यो वर्तते स प्रत्यवैतीति तं कुत्सयति—अथेति । आत्मधर्मे यावत्स्व-परिविवेक: तावद्विष्णुलिङ्गद्वयानुकरणलक्षणं यो विज्ञहाति स वीरहा भवति ॥

> ''यावदुपाधिपर्यन्तं तावच्छुश्रूषयेद्गुरुम् । शुमं वाशुभमन्यद्वा यदुक्तं गुरुणा भुवि । तत्कुर्यादविचारेण शिष्यः सन्तोपसंयुतः ॥''

इति,

"सप्राणमथवाप्राणं देशिकेन्द्रकलेवरम् । यस्मिन् देशे वसेद्योगी तां दिशं प्रणमेत् सदा ॥ यावदेहे वसेत् प्राणस्ताविन्छन्योऽप्रमादतः । गुरुच्छन्दानुवर्ती चेद्वैप्णवं पदमेति सः ॥"

इति श्रुतिस्मृतिसिद्धविष्णुबाह्यान्तिर्छङ्गानुकरणळक्षणां य इमां वैष्णवीं निष्ठां पिरयजित । ब्राह्मणेन यदुक्तं तन्मन्त्रा अप्यनुकुर्वन्तित्याह्— तदेतह्- चाभ्युक्तिमित । निष्कृतेः प्रायश्चित्ततः स्वर्णस्तेयादिपञ्चमहापातिकनोऽपि शुद्धि यान्ति ब्रह्मभावारूढदेशिकेन्द्रस्य यथोक्तळक्षणं व्यक्तं अव्यक्तं वा विधृतम् । देशिकेन्द्रस्थूळदेहपिचरणळक्षणं व्यक्तविष्णुळिङ्गं तदा ज्ञानवशवृत्तित्वळक्षण- मध्यक्तविष्णुळिङ्गं पूर्वाचार्येरिप विधृतं अनुष्ठितं यो नानुतिष्ठति सोऽयं महापातकी अखिळेरिप प्रायश्चित्तेनं शुक्येत् स्वात्मज्ञानमन्यत्र सर्वपातकप्रासमेव अत्र त्वयमात्माभासज्ञानेनापि न शुक्येत् । देशिकेन्द्रप्रसादं विना केनापि न शुक्येत् । देशिकेन्द्रप्रसादं विना केनापि न शुक्येदिवर्थः । विष्णुळिङ्गयुमस्यागिनः प्रायश्चित्तं नास्तीति कथमुच्यते विष्णुळिङ्गद्येतरस्वाश्रमोचितवर्धर्मानुष्ठानात् दण्डकमण्डळुधारणळक्षणपारमहंस्या- श्रमस्यागपूर्वकमवधूताश्रमपरिप्रहाद्वा देशिकोपदिष्टमन्त्रस्यागपूर्वकं प्रत्यापत्तिळक्षणा-

दाचार्यान्तरपरिग्रहधर्मानुष्टानाद्वा शुद्धिमेत्य कृतकृत्यो भवेदिस्यत आह— स्यक्त्वेति । सर्वाश्रमस्यागपूर्वकं अप्रमादेनः यतिर्मोक्षाश्रमे वसेदित्याह— स्यक्त्वेति । स्वधर्मस्यागिन आरूढपतितत्वं निगमयति—पारित्राज्यमिति । सः स्वधर्मे विष्णुलिङ्गद्वयानुकरणलक्षणे न तिष्ठति ॥ २८–३१ ॥

# विष्णुलिङ्गद्वयानुवर्तनम्

अथ खलु सोस्येमं सनातनमात्मधर्मं वैष्णवीं निष्ठां लब्धुा यस्तामदूषयन्वर्ततं स वशी भवति स पुण्यश्चोको भवति स लोकज्ञो भवति स वेदान्तज्ञो भवति स ब्रह्मज्ञो भवति स सर्वज्ञो भवति स स्वराङ् भवति स परं ब्रह्म भगवन्तमाप्नोति स पितृन्सं-वन्धिनो बान्धवानसुहृदो मित्राणि च भवादुत्तारयति ॥ ३२ ॥

शतं कुलानां प्रथमं वभूव तथा पराणां त्रिशतं समग्रम् ।
एते भवन्ति सुकृतस्य लोके येषां कुले संन्यसतीह विद्वान् ॥
त्रिशत्परांत्रिश्राच्च परतः परान् ।
उत्तारयति धर्मिष्ठः परित्राडिति वै श्रुतिः ॥ ३४ ॥
संन्यस्तमिति यो त्रूयात्कण्ठस्थप्राणवानपि ।
तारिताः पितरस्तेन इति वेदानुशासनम् ॥ ३५ ॥
अथ खलु सोम्येमं सनातनमात्मधर्म वैष्णवीं निष्ठां नासमाध्य प्रज्ञूयान्नानन्त्र्वानाय नानात्मविदे नावीतरागाय नाविशुद्धीये

विद्या ह वै ब्राह्मणमानगाम गोपाय मां शेवधिष्टेऽहमस्मि असूयकायानुजवे शठाय मा मा ब्र्या वीर्यवती तथा स्याम् ॥ ३६ ॥ यमेवैष विद्याच्छुचिमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्मचर्योपपन्नम् । अस्मा इमामुपसन्नाय सम्यक् परीक्ष्य दद्याद्वैष्णवीमात्मनिष्ठाम् ॥ ३७ ॥ अध्यापिता ये गुरुं नाद्रियन्ते विप्रावाचा मनसा कर्मणावा। यथैव तेन न गुरुर्भोजनीय-स्तथैव तदनन्रमुनक्ति श्रुतं तत् ॥ ३८ ॥ गुरुरेव परो धर्मी गुरुरेव परा गतिः। एकाक्षरप्रदातारं यो गुरुं नाभिनन्दति । तस्य श्रुतं तपो ज्ञानं स्रवत्यामघटाम्बुवत् ॥ ३९ ॥ यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । स ब्रह्मवित्परं प्रेयादिति वेदानुशासनम् ॥ ४० ॥ इत्युपनिषत् ॥

एवं विष्णुलिङ्गद्वयपराङ्मुखं कुत्सियत्वाथ पूर्वोक्तविष्णुलिङ्गद्वयानुवर्तिनं कृतकृत्यतया स्तौति —अथेति । स वशी जितेन्द्रियो भवति । कि बहुना स परं ब्रह्म भगवन्तमाप्रोति । ब्राह्मणोक्तार्थं मन्त्रा अप्यनुवदन्तीत्याह — शतिमिति । यद्ययं विद्वत्संन्यासी भवति तदा स्वस्य शतपूर्वास्स्वोत्तरतित्रिशत-सन्तत्यन्ताः कृतार्था भवेयुरित्यर्थः । किंच — त्रिंशत्तपरानिति । आतुरा विद्वत्संन्यासतोऽपि तिरपत्रादयः सुकृतिनो भवेयुरिति निगमयित — संन्यस्त-

मिति । कृतार्थाधिष्ठितेयिनिष्ठा वैष्णवी नानधिकारिणे वक्तन्या सम्यक् चिरं परीक्ष्य संविदितसुद्रीालाय वक्तव्येत्याह-अथेति । स्वयमेतां निष्ठामनासाद्या-कृतार्थस्सन्नन्यस्मै न ब्रूयात् यदि स्वयं कृतार्थस्तदा नाननूचानायेत्यादि । इमां निष्ठां न त्र्यादिति यद्राह्मणेनोक्तार्थं मन्त्राभ्यामप्युक्तमाहुरित्याह — हस्मेति । ब्रह्मवादिन इति शेष: 1 कि.मिति—विद्याह वा इति । कस्मै वक्तव्येत्यत्र— यमिति । देशिकं ये न बहुमन्यन्ते तद्भुक्तगृहे यतयो भिक्षां न गृह्णीयुरित्याह— अध्यापिता इति । ये विप्रा यतयो येन गुरुणा प्रणवमहावाक्यादिकमध्यापि-तास्सन्तो मनोवाकायकर्मभिः स्वोपदेष्टारं गुरुं नाद्रियन्ते न बहुमन्यन्ते हेळनं परिभवं वा कुर्वन्ति यथैव तेन तैर्गुरुदूषकै: साक्षं श्रेयोऽर्थिभि: गृहिभि: न कदापि गुरु: भोजनीय: गुरुरिप तद्गृहे कदापि न मुङ्क्ते तथैव तद्नं तेषां गुरुदूषकभिक्षादायिनां निर्दुष्टानामपि तद्गृहेऽन्नं मन्ये संप्रदायप्रवर्तकाः सद्यतयो न भुनक्ति शिष्येषु गुरुप्रसादावधि न भुनक्ति न भुन्नते "एकाक्षरप्रदातारं" इति मन्त्रेण श्रुतं तत् इत्थंप्रभाववान् गुरु: कीदृश इत्यत्र-गुरुरेवेति । " ओमित्येकाक्षरं परं ब्रह्म" इति श्रुतिसिद्धे एकाक्षरप्रदातारम् । तत्पक्षीया-णामपि फलं समानमित्यर्थः । तद्विपरीतसच्छिष्यगुरुसेवापरमफलं दर्शयन्नुप-संहरति—यस्येति । यो विष्णोर्व्यक्तात्र्यक्तिङ्कदेशिकः छन्दानुवर्ती स ब्रह्म-विद्भूत्वा सर्वापह्नवसिद्धं परं ब्रह्म स्वमात्रमिति प्रकार्षेणेयात् प्राप्नुयात् इति यत्तद्वेदानुशासनं सर्ववेदान्तनिश्चितमित्यर्थः । इत्युपनिषच्छब्दः शाख्यायनी-योपनिषत्समान्यर्थः ॥ ३२-४० ॥

> श्रीवासुदेवेन्द्रशिष्योपनिषद्गस्योगिना । शाट्यायनीयोपनिषद्भाख्यानं ठिखितं रुघु । शाट्यायनीवृत्तिजातं चत्वारिंशाधिकं शतम् ॥

इति श्रीमदीशाद्यष्टोत्तरशतोपनिषच्छास्त्रविवरणे एकोनशतसंख्यापूरकं शाट्यायनीयोपनिषद्विवरणं सम्प्रणेम् ॥

# सन्यासोपनिषत्

# आप्यायन्तु — इति शान्तिः

संन्यासविधिः

अथातः संन्यासोपनिषदं व्याख्यास्यामः । योऽतुक्रमेण संन्यस्यति स संन्यस्तो भवति । कोऽयं संन्यास उच्यते । कथं संन्यस्तो भवति । य आत्मानं क्रियाभिः गुप्तं करोति मातरं पितरं भार्यो पुत्रान् बन्धूननुमोद्यित्वा । ये चास्यर्त्विजस्तानसर्वोश्च पूर्ववद्वृणीत्वा वैश्वानरेष्टिं निर्वपेत् । सर्वस्वं द्द्यात् यजमानस्य । गा ऋत्विजः । सर्वेः पात्रैः समारोप्य यदाहवनीये गार्हपत्ये वान्वाहार्यपचने सभ्चावमथ्ययोश्च प्राणापानव्यानोदानसमानानसर्वात् सर्वेषु समापयेत् । सिशाखान्केशान् विस्तृत्य यज्ञोपवीतं छित्त्वा पुत्रं दृष्ट्या, त्वं ब्रह्मा त्वं यज्ञस्त्वं सर्वमित्यनुमन्तयेत् । यद्यपुत्रो भवत्यात्मानमेवेमं घ्यात्वानवेशमाणः प्राचीमुदीचीं वा दिशं प्रव्रजेत् । चतुर्षु वर्णेषु भैक्षाचर्यं चरेत् । पाणिपात्रेणाशनं कुर्याद्रौषधवद्शनं प्राश्नीयाद्यथाद्यासमरनीयात्प्राणसंधारणार्थं

यथा मेदोवृद्धिर्न जायते। क्रशीभूत्वा प्रामैकरात्रम्, नगरे पञ्चरात्रम्, चतुरो मासान्वार्षिकान्त्रामे वापि नगरे वापि वसेत् पक्षा वै मासा इति द्वौ मासौ वा वसेत्। विशीर्णवस्त्रं वलकलं वा प्रतिगृह्णीयात् नान्यत्प्रतिगृह्णीयात्। यद्यशक्तो भवति क्षेशतस्तप्यतं तप इति । यो वा एवं क्रमेण संन्यस्यति यो वा एवं पश्यति किमस्य यज्ञोपवीतं कास्य शिखा कथं वास्योपस्पर्शनमिति । तं होवाच। इदमेवास्य यज्ञोपवीतं यदात्मध्यानम्, विद्या सा शिखा, नीरैः सर्वत्रावस्थितैः कार्यं निर्वर्तयन्तुद्रपात्रेण। जलतीरे निकेतनम्। अस्तमित आदित्ये कथं चास्योपस्पर्शनमिति।

यथाहिन तथा रात्रौ नास्य नक्तं न दिवा। तद्ण्येतदृषि-णोक्तम्। सक्टिह्वा है वास्मै भवति। य एवं विद्वानेतेनात्मानं संघत्ते॥ १॥

> संन्यासोपनिषद्वेद्यं संन्यासिपटळाश्रयम् । सत्तासामान्यविभवं स्वमात्रमिति भावये ॥

इह खल्ज सामवेदप्रविभक्तेयं संन्यासोपनिषत् कुटीचकादिषड्भेदधर्म-प्रकटनव्यम्रा ब्रह्ममात्रपर्यवसन्ना विजृम्भते । अस्याः संक्षेपतो विवरणमारभ्यते । यथोक्ताधिकारसाधनसम्पन्नानुपलम्य श्रुतयः स्वयमेव संन्यासोपनिषदमुपन्य-स्यन्तीत्याह—अथेति । अथशब्दः अधिकारिलाभानन्तर्यार्थः । यतः स्वातिरिक्त-सामान्यसंन्यासं विना निष्प्रतियोगिकस्वमात्रज्ञानं नोदेत्यनः तदुपायतया श्रुतयो वयं संन्यसोपनिषदं व्याख्यास्यामो विस्पष्टमाख्यास्यामो वदाम इत्यर्थः । तत्प्रकारः कथमित्यत्र—य इति । ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भवेत् इत्यादि कुटीचको बहूदकत्वं प्राप्येत्यादि चानुक्रमेण य एषणात्रयं संन्यस्यति स एव

संन्यासी भवतीत्यर्थः । संन्यासं संन्यासिनं चाक्षिपति-क स्वाशङ्कोत्तरं स्वयमेवाहः य इति । य आत्मानं वक्ष्यमाणिकयाभिर्भप्तं करोति । मात्राद्यनुमोदनादिवक्ष्यमाणविधिना संस्करोतीत्यर्थः । तत् कथमित्यत्र— मातरं पितरं भार्यी पुत्रान् बन्धूननुमोद्यित्वा संन्यासं कर्तुमिच्छामि भवद्भिराज्ञा देयेति चरमेष्टिनिर्वपनार्थे ऋत्विग्वरणं कर्तव्यमित्याह—-ये चेति । ये चास्यर्तिवजः सन्ति तान सर्वीश्च पर्ववत वृणीत्वा अथ तैः सह वैश्वानरेष्टिं निर्वपेत् इति । ततो यजमानस्य यावन्तः पुत्राः स्युः आत्मना सह स्वार्जितं धनं यथाविभागं विधाय स्वभागप्राप्तसर्वस्वं ऋत्विग्भ्यो देयमित्याह— सर्वस्वमिति । यजमानस्य स्वस्य सर्वस्वं ऋत्विग्भ्यो यजमानः स्वयं दद्यादित्यर्थः । ततः किमित्यत्र याज्ञीयपात्रतोऽग्निसमारोपणं कुर्यादित्याह---सर्वेरिति । ब्राह्मणजातिप्रविभक्तब्राह्मणाब्राह्मणादिचतुर्षु वर्णेषु भैक्षाचर्य चरेत् । यद्यशक्तो भवति तदा शीतादिबाधाबाधकं वस्त्रं प्रतिगृह्णीयातः नोचेतः शीतादि-जन्यक्रेशतस्तप्यते तप इति । स्वोचितवस्त्रादिप्रतिप्रहे त स्वाश्रमोचितं तपस्सखं तप्यत इत्यर्थः । तृषादिकार्यं निर्वर्तयन् नीरस्य सर्वत्र विद्यमानत्वात् तदाञ्चा न कार्या (कामो मद उदपानं) इति श्रुते: उदरपान्नेण यथालाभमश्रन् जलतीरे निकेतनं अस्ति चेत्तत्र वस्तव्यमित्यर्थः । अस्तमित आदित्ये कथं वास्योप-स्पर्शनमिति । रात्रौ जलाशयस्पर्शननिषेधात एवं चिदादित्यभावमापन्नस्य यथाहनि तथा रात्रौ । तद्प्येतदृषिणा मन्त्रेण उक्तम् । किमिति । सकृदिवा हैवास्मे भवतीति । सदास्य दिवा भवतीत्यर्थः । इतिशब्दो मन्त्रपरिसमात्यर्थः । य एवं विद्वानेतेनात्मानं संधत्ते यः संन्यासज्ञानयोगेनानुसंधानं करोति स कृतकृत्यो भवतीत्यर्थः । शिष्टं आरुणिकनारदादौ सम्यक प्रपञ्चितमित्यर्थः ॥ ।

इति प्रथमोऽध्यायः

## संन्यासाधिकारी

चत्वारिंशत्संस्कारसंपन्नः सर्वतो विरक्तश्चित्तशुद्धिमेत्याशा-सूर्येर्थ्याहंकारं दग्ध्वा साधनचतुष्टयसंपन्न एव संन्यस्तुमहिति ॥ १ ॥

कः संन्यस्तुमईतीत्याकाङ्क्षायां आदौ संन्यासाधिकारिणं निरूपयति—-चत्वारिंशदिति । साधनचतुष्ट्यसम्पन्न एव संन्यस्तुमईति इत्येतत् नारदपरित्राजके व्याख्यातम् ॥ १॥

## पतितलक्ष्णम्

संन्यासे निश्चयं कृत्वा पुनर्न च करोति यः । स कुर्योत्कृच्छ्रमात्रं तु पुनः संन्यस्तुमर्हिति ॥ २ ॥ संन्यासं पातयेद्यस्तु पतितं न्यासयेत्तु यः । संन्यासविञ्चकर्ता च त्रीनेतान्पतितान्विदुः ॥ ३ ॥

किच संन्यासं करोमीति संन्यासे निश्चयं कृत्वा । यः संन्यासम-धिक्षिपति पतितं न्यासयित संन्यासिविन्नमाचरित ते प्रत्यवायिनो भवन्तीत्याह— संन्यासिमिति ॥ २, ३ ॥

### संन्यासानधिकारिण:

अथ षण्डः पिततोऽङ्गिविकतः स्त्रैणो बिधरोऽर्भको मूकः पाषण्डश्चकी लिङ्गी वैखानसहरिद्वजौ भृतकाध्यापकः शिपिविष्टो-ऽनिश्नको वैराग्यवन्तोऽप्येते न संन्यासार्हाः । संन्यस्ता यद्यपि महावाक्योपदेशे नाधिकारिणः ॥ ४ ॥

आरूढपतितापत्यं कुनस्वी श्यावदन्तकः । सयी तथाङ्गविकलो नैव संन्यस्तुमईति ॥ ९ ॥ संप्रस्यविस्तानां च महापातिकनां तथा । बात्यानामिभशस्तानां संन्यासं नैव कारयेत् ॥ ६ ॥ बतयज्ञतपोदानहोमस्वाध्यायवित्तम् । सत्यशौचपरिश्रष्टं संन्यासं नैव कारयेत् ॥ एते नाईन्ति संन्यासमातुरेण विना क्रमम् ॥ ७ ॥

संन्यासानधिकारिणा निर्दिशति—अथेति । **शिपिविष्टः** विकसित-शेफः ॥ ४–७ ॥

#### संन्यासस्वीकारप्रकार:

ओं मू: स्वाहेति शिखामुत्पाट्य यज्ञोपवीतं बहिर्न निवसेत्। यशो बलं ज्ञानवैराग्यं मेधां प्रयच्छेति यज्ञोपवीतं छित्वा ओं स्वाहेत्यप्मु वस्त्रं कटिसूत्रं विसुज्य संन्यस्तं मयेति त्रिवार-मभिमन्त्रयेत्॥ ८॥

उक्तद्रोषरहिताः संन्यासाधिकारिणो भवन्तीत्यधिकारिनिर्णयानन्तरं तत्करण-प्रकारमाह—ओमिति ॥ ८ ॥

### सन्यस्तपुरुषस्तवः

संन्यासिनं द्विजं दृष्ट्वा स्थानाच्चलित भास्करः । एष मे मण्डलं भित्त्वा परं ब्रह्माधिगच्छिति ॥ ९ ॥ षष्टिं कुलान्यतीतानि षष्टिमागामिकानि च । कुलान्युद्धरते प्राज्ञः संन्यस्तमिति यो वदेत् ॥ १० ॥ ये च संतानजा दोषा ये दोषा देहसंभवाः । प्रेषाग्निर्निर्देहेत्सर्वोस्तुषाग्निरिव काञ्चनम् ॥ ११ ॥

एवं विधिवत् संन्यस्तपुरुषं ज्ञानाधिकारिणं स्तौति—संन्यासिनमिति । कि च—षष्टिमिति । सन्तानजा दोषाः दुष्पुत्रसंजाताः ॥ ९-११ ॥

सखा मा गोपायेति दण्डं परिग्रहेत् ॥ १२ ॥

यद्यातुरो जीवित तदा तेन यथोक्तळक्षणं दण्डादिकं स्वीकार्यमित्याह-सस्या मा गोपायेति दण्डं परिश्रहेदिति ॥ १२ ॥

#### दण्डलक्षणम्

दण्डं तु वैणवं सौम्यं सत्वचं समपर्वकम् । पुण्यस्थलसमृत्पन्नं नानाकलमपशोधितम् ॥ १३ ॥ अद्ग्धमहतं कीटैः पर्वप्रन्थिविगाजितम् । नासादम्नं शिरस्तुल्यं भ्रुवोर्वा विभृयाद्यतिः ॥ १४ ॥ दण्डात्मनोस्तु संयोगः सर्वथा तु विवीयते । न दण्डेन विना गच्छेदिपुक्षेपत्रयं बुधः ॥ १५ ॥

दण्डलक्षणमाह--दण्डमिति ॥ १३-१५ ॥

#### कमण्डलुपरिग्रहः

जगज्जीवनं जीवनाधारभूतं माते मा मन्त्रयस्व सर्वदा सर्वसौम्येति कमण्डलुं परिगृह्य योगपट्टाभिषिक्तो भूत्वा यथा-सुखं विहरेत् ॥ १६ ॥

# त्यन धर्ममधर्म च उमे सत्यानृते त्यन । उमे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजिस तत्त्यज ॥ १७ ॥

कमण्डलुं च परिगृह्य देशिकमुखात् प्रणवमहावाक्योपदेशं लब्ध्वा स्वाश्रमाचारपरो भूत्वा संशपादिपश्चदोषशान्त्यन्तं वेदान्तश्रवणं कृत्वाथ योगपष्टाभिषिक्तो मुनि: गुर्वनुज्ञया यथामुखमाप्रारब्धं विहरेदित्याह — जगदिति । ततस्तेन धर्मादिकर्तत्र्याकर्तव्यबुद्धिस्याज्येत्याह — त्यजेति ॥१६,१७॥

# संन्यासिनां चातुर्विध्यम्

वैराग्यसंन्यासी ज्ञानसंन्यासी ज्ञानवैराग्यसंन्यासी कर्म-संन्यासी चेति चातुर्विध्यमुपागतः ॥ १८ ॥

संन्यासः कतिविध इत्यत आह—वैराग्येति ॥ १८॥

# वैराग्यसंन्यासी

तद्यंथति । दृष्टानुश्रविकविषयवैतृष्ण्यमेत्य प्राक्पुण्यकर्म-वशात्संन्यस्तः स वैराग्यसंन्यासी ॥ १९ ॥

दृष्टानुश्रविकविषयनेमृष्ण्यमेत्य इहामुत्रार्थभोगतृष्णाविगतिमेत्य ॥ १९॥

### ज्ञानसंन्यासी

शास्त्रज्ञानात्पापपुण्यस्रोकानुभवश्रवणात्प्रपञ्चोपरतो देहवासनां शास्त्रवासनां स्रोकवासनां च त्यक्त्वा वमनान्नमिव प्रवृत्तिं सर्वो हेयां मत्वा साधनचतुष्ट्यसंपन्नो यः संन्यस्यति स एव ज्ञान-संन्यामी ॥ २० ॥

## ज्ञानवैराग्यसंन्यासी

क्रमेण सर्वमभ्यस्य सर्वमनुभूय ज्ञानवैराग्याभ्यां स्वरूपानु-संघानेन देहमात्रावशिष्टः संन्यस्य जातरूपघरो भवति स ज्ञान-वैराग्यसंन्यासी ॥ २१ ॥

# कर्मसंन्यासी 1

ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भूत्वा वानप्रस्थाश्रममेत्य वैराग्या-भावेऽप्याश्रमक्रमानुसारेण यः संन्यस्यति स कर्मसंन्यासी ॥ २२ ॥ षडविधसंन्यासः

संन्यासः षड्विषो भवति कुटीचकबहूदकहंसपरमहंसतुरीया-तीतावधूताश्चेति ॥ २३ ॥

## कुटीचक:

कुटीचकः शिलायज्ञोपवीती दण्डकमण्डलुधरः कौपीनशाटी-कन्थाधरः पितृमातृगुर्वाराधनपरः पिठरखनित्रशिक्चादिमन्त्रसाधन-पर एकत्रात्रादनपरः श्वेतोर्ध्वपुण्डूधारी त्रिदण्डः ॥ २४ ॥

#### बहुदक:

बहुद्कः शिखादिकन्थाघरस्त्रिपुण्ड्घारी कुटींचकवत्सर्वसमो मधुकरवृत्त्याष्टकवलाशी ॥ २९ ॥

#### हंस:

हंसो जटाधारी त्रिपुण्ड्रोध्विपुण्ड्रधार्यसंक्लप्तमाधूकरात्राशी कौपीनखण्डलुण्डधारी ॥ २६ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ऋमसंन्यासी इत्यपि उपादेय: पाठ: स्यात ,

#### परमहस:

परमहंसः शिखायज्ञोपवीतरहितः पश्चगृहेषु करपात्र्येक-कौपीनधारी शाटीमेकामेकं वैणवं दण्डमेकशाटीधरो वा भस्मो-द्भूलनपरः सर्वत्यागी ॥ २७ ॥

## तुरीयातीत:

तुरीयातीतो गोम्खवृत्त्या फलाहारी, अन्नाहारी चेद्गृहत्रये, देह्मात्राविश्रष्टो दिगम्बरः कुणपवच्छरीरवृत्तिकः ॥ २८ ॥

#### अवधृत:

अवधूतस्त्वनियमः पतिताभिशस्तवर्जनपूर्वकं सर्ववर्णेष्वजगर-वृत्त्याहारपरः स्वरूपानुसंधानपरः ॥ २९ ॥

''वैराग्यसंन्यासी '' इत्यारभ्य ''स्वरूपानुसन्धानपरः'' इत्यन्तं प्रायक्षो नारदपरिवाजकोपनिषदि व्याख्यातम् ॥ १९–२९ ॥

#### प्रत्यन्त्रह्मक्यभावना

जगत्ताविदतं नाहं सबृक्षतृणपर्वतम् ।
यद्वाह्यं जडमत्यन्तं तत्स्यां कथमहं विभुः ।
कालेनाल्पेन विलयी देहो नाहमचेतनः ॥ ३० ॥
जडया कर्णशष्कुल्या कल्यमानक्षणस्थया ।
शून्याकृतिः शून्यभवः शब्दो नाहमचेतनः ॥ ३१ ॥
त्वचा क्षणविनाशिन्या प्राप्योऽप्राप्योऽयमन्यथा ।
चित्प्रसादोपलब्धातमा स्पर्शो नाहमचेतनः ॥ ३२ ॥

लब्धात्मा जिह्नया तुच्छो लोलया लोलमत्तया । स्वलपस्पन्दो द्रव्यनिष्ठो रसो नाहमचेतनः ॥ ३३ ॥ दृश्यदर्शनयोलीनं क्षयि क्षणविनाशिनोः । केवले द्रष्टरि क्षीणं रूपं नाहमचेतन: ॥ ३४ ॥ नासया गन्धजडया क्षयिण्या परिकल्पितः । पेलवोऽनियताकारो गन्धो नाहमचेतनः ॥ ३५ ॥ निर्ममोऽमननः ज्ञान्तो गतपञ्चेन्द्रियभ्रमः । शुद्धचेतन एवाहं कलाकलनवर्जितः ॥ ३६ ॥ चैत्यवर्जितचिन्मात्रमहमेषोऽवभासकः । सबाह्याभ्यन्तरे व्यापि निष्कलोऽहं निरञ्जनः । निर्विकल्पचिदाभास एक एवास्मि सर्वगः ॥ ३७ ॥ मयैव चेतनेनेमे सर्वे घटपटादयः । सूर्यान्ता अवभास्यन्ते दीपेनेवात्मतेनसा ॥ ३८ ॥ मयैवैताः स्फ्ररन्तीह विचित्रेन्द्रियपङ्क्तयः । तेजसान्तःप्रकाशेन यथाप्रिकणपङ्क्तयः ॥ ३९ ॥ अनन्तानन्दसंभोगा परोपशमशालिनी । शुद्धेयं चिन्मयी दृष्टिर्जयत्यसिलदृष्टिषु ॥ ४० ॥ मर्वभावान्तरस्थाय चैत्यमुक्तचिदातमने । प्रत्यक्चैतन्यरूपाय महामेव नमो नमः ॥ ४१ ॥

कुटीचकादे: स्वरूपानुसन्धानवृत्तिः केनोपायेन जायते इत्यत्र संश्यादि-पश्चदोषज्ञान्त्यन्त्रमीशाद्यष्टोत्तरशतवेदान्तश्रवणं कृत्वा श्रुतार्थमननतोऽनुसन्धा- नाख्यनिदिध्यासनवृत्तिरुदेति इत्याह—-जगिदिति । जगत्प्रविभक्तदेहः शब्दादयो वा त्वमसीत्यत आह—कालेनेति । लोलसत्त्या लोलमनोविशिष्टया । अचेतनः स्वातिरिक्तेन्द्रियेन्द्रियार्धवैरल्यात् । चिन्मय-दृष्टाबुदितायां प्रत्यम्बह्मैक्यं भवतीत्याह—सर्वेति । पूर्वार्धस्तत्पदार्थः । उत्तरार्ध-प्रविभक्तद्वादशारस्त्वंपदार्थः । तदुपरि विद्यमानाक्षरचतुष्ट्यं तु असिपदार्थः । ''नमस्त्वैक्यं प्रवदेत् '' इति श्रुतेः ॥ ३०-४१ ॥

चितिशक्तिः तत्स्तुतिश्च

विचित्राः शक्तयः स्वच्छाः समा या निर्विकारया।
चिता क्रियन्ते समया कलाकलमुक्तया॥ ४२॥
कालत्रयमुपेक्षित्र्या हीनायाश्चैत्यवन्धनैः।
चितश्चैत्र्यमुपेक्षित्र्याः समतैवावशिष्यते॥ ४३॥
सा हि वाचामगम्यत्वादसत्तामिव शाश्वतीम्।
नैरात्म्यसिद्धान्तदशामुपयातेव शिष्यते॥ ४४॥
ईहानीहमयैरन्तर्या चिदावलिता मलैः।
सा चिन्नोत्पादितुं शक्ता पाश्चद्धेव पक्षिणी॥ ४५॥
इच्छाद्वेषसमुत्येन द्वन्द्वमोहेन जन्तवः।
धराविवरमञ्जानां कीटानां समतां गताः॥ ४६॥

चिद्विकिल्पतं सर्व चिदेवेत्याह—विचित्रा इति । उक्तविशेषणिविशिष्टया चिता यतः पृथिव्यादिपञ्चभूतमौतिकगताः काठिन्यादिनानाविचित्रशक्तयो वर्तन्ते समा याः खात्मशक्तिमयाः क्रियन्ते ''तत्सृष्ट्वा सच्च यच्चाभवत् '' इति श्रुतेः । चिद्विकिल्पतकाठिन्यादिशक्तयश्चिदेवेत्यर्थः । काल्त्रयक्तल्नाकिलिविचित्रशक्तीनां विषमम्ब्रपाणां चैत्यत्वेन विद्यमान्त्वात् विचित्रशक्तिहेतुश्चिदिप् विषमा भवितुमर्हतीत्यत आह—कालेति । कालत्रयाविच्छन्ननानावैषम्यविशिष्टचेत्र-पटलमस्तिनास्तीति विश्रमापह्नवकलनामप्युपेक्षित्र्याश्चितः कुतो विषमप्रसिक्तः कित्वचिदपह्नवसिद्धचितः समतेव निष्प्रतियोगिकमविश्चिते इत्यर्थः। विषम-वागगम्यचितः समता कुतः इत्यत आह—सा हीति । ''यतो वाचो निवर्तन्ते '' इति श्रुत्यनुरोधेन यस्याश्चितेर्वाचामगम्यत्वात् या हि पुनश्चित् स्वाज्ञदशायां देहाद्यतिरेकेण शाश्वतीमसत्तामापन्नेव दृष्टा या हि च पुनः स्वज्ञस्वाज्ञदृष्टि-विकल्पितसप्रतियोगिकात्मानात्मकलना यस्मान्निर्गतापह्नवतां गता स निगत्मा तद्भावो नैरात्म्यम्।

> '' इदं चैतन्यमेवेति अहं चैतन्यमित्यपि । यस्य प्रपञ्चभानं न ब्रह्माकारमपीह न ॥ ''

इत्यादिश्रुत्यनुरोधेन निष्प्रतियोगिकब्रह्ममात्रतया स्थितिरेव नैरात्म्यसिद्धान्तद-शेत्युच्यते । स्वाज्ञदृष्ट्या तु सा हि चित् नैरात्म्यसिद्धान्तदृशां स्वरूपशृत्यता-मुपयातेव न हि परमार्थदृष्टेस्तथा भवितुमईति इवशब्दद्वयस्य परमार्थदृष्ट्यनु-क्ळत्वात् । एवं द्योत्यते हीवृशब्दद्वयतः स्वाज्ञादिदृष्टिभोहे सत्यसिति निष्प्रतियोगिकं चिन्मात्रमविश्विष्यत इत्यत्र—"स्वाज्ञस्वज्ञद्शायां यदेकरूपतया स्थितम् । तद्धि नैरात्म्यसिद्धान्तसत्तासामान्यमुच्यते ॥" इति स्मृतेः । एवं निष्प्रति-योगिकचिन्मात्रमबुध्वा ये स्वातिरिक्तेहानीहादिकलनाकलितं जगन्मात्रं मन्यन्ते ते धराविवरनिमग्नकीटतुल्या भवन्तीत्याह—ईहेति । निर्विशेषतया सा चिन्नो-त्पादिनुं शक्ता । येषामेवं ते ॥ ४२–४६ ॥

. अमेदानुभवः

आत्मनेऽस्तु नमस्तुभ्यमिविच्छिन्नचिदात्मने । परामृष्टोऽस्मि बुद्धोऽस्मि प्रोदितोऽस्म्यचिरादहम् ॥ ४० ॥ उद्भृतोऽस्मि विकल्पेभ्यो योऽस्मि सोऽस्मि नमोऽस्तु ते । तभ्यं मह्ममनन्ताय तभ्यं मह्यं चिदात्मने ॥ ४८ ॥

नमस्तभ्यं परेशाय नमो मह्यं शिवाय च । तिष्ठन्नपि हि नासीनो गच्छन्नपि न गच्छति । शान्तोऽपि व्यवहारस्थः कुर्वन्नपि न लिप्यंत ॥ ४९ ॥ मुलभश्चायमत्यन्तं मुज्ञेयश्चाप्तबन्धुवत् । शरीरपद्मकृहरे सर्वेषामेव षट्पदः ॥ ५० ॥ न में भोगस्थितौ वाञ्छा न में भोगविसर्जन । यदायाति तदायात् यत्प्रयाति प्रयात् तत् ॥ ५१ ॥ मनसा मनसि च्छिन्ने निरहंकारतां गते । भावेन गलिते भावे स्वस्थस्तिष्ठामि केवलः ॥ ५२ ॥ निर्भावं निरहंकारं निर्मनस्कं निरीहितम् । केवलस्पन्दशुद्धात्मन्येव तिष्ठति मे रिपुः ॥ ५३ ॥ तृष्णारज्जुगणं छित्त्वा मच्छरीरकपञ्जरात् । न जाने क गतोड़ीय निरहंकारपक्षिणी ॥ ५४ ॥ यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । यः समः सर्वभूतेषु जीवितं तस्य शोभतं ॥ ५५ ॥ योऽन्तःशीतलया बुद्धचा रागद्वेषविमुक्तया । साक्षिवत्पश्यतीदं हि जीवितं तस्य शोभते ॥ ५६ ॥ येन सम्यक्परिज्ञाय हेयोपादेयमुज्झता । चित्तस्यान्तेऽर्पितं चित्तं जीवितं तस्य शोभते ॥ ५७ ॥ प्राह्मग्राहकसंबन्धे क्षीणे शान्तिरुदेत्यलम् । स्थितिमभ्यागता शान्तिर्मोक्षनाम्नाभिधीयते ॥ ५८॥

भ्रष्टबीजोपमा भूयो जन्माङ्कुरविवर्जिता। हृदि जीवद्विमुक्तानां शुद्धा भवति वासना ॥ ५९ ॥ पावनी परमोदारा शुद्धसत्त्वानुपातिनी । आत्मध्यानमयी नित्या सुषुप्तिस्थेव तिष्ठति ॥ ६० ॥ चेतनं चित्तरिक्तं हि प्रत्यक्चेतनमुच्यते । निर्मनस्कस्वभावत्वाञ्च तत्र कलनामलम् ॥ ६१ ॥ सा सत्यता सा शिवता सावस्था पारमात्मकी । सर्वज्ञता सा संतृप्तिर्ननु यत्र मनः क्षतम् ॥ ६२ ॥ प्रलपन्विसुजनगृह्णज्ञनिमषन्निमिषन्नपि । निरस्तमननानन्दः संविन्मात्रपरोऽस्म्यहम् ॥ ६३ ॥ मलं संबद्यमृतसृज्य मनो निर्मूलयन्परम् । आशापाशानलं छित्त्वा संविनमात्रपरोऽस्म्यहम् ॥ ६४ ॥ अञ्चाभाज्ञाभसंकल्पः संज्ञान्तोऽस्मि निरामयः । नष्टेष्टानिष्टकलनः संविन्मात्रपरोऽस्म्यहम् ॥ ६५ ॥ आत्मतापरते त्यक्तवा निर्विभागो जगहिस्थतौ । वज्रस्तम्भवदात्मानमवलम्बयं स्थिरोऽस्मयहम् । निर्मलायां निराशायां स्वसंवित्तौ स्थितोऽस्म्यहम् ॥ ६६ ॥ ईहितानीहितैर्मुक्तो हेयोपादेयवर्जितः । कदान्तस्तोषमेष्यामि स्वप्नकाशपदे स्थितः ॥ ६७ ॥ कदोपशान्तमननो धरणीधरकोटरे । समेष्यामि शिलासाम्यं निर्विकलपसमाधिना ॥ ६८॥

निरंशध्यानविश्रान्तमूकस्य मम मस्तके ।
कदा तर्ण करिष्यन्ति कुलायं वनपत्रिणः ॥ ६९ ॥
संकल्पपादपं तृष्णालतं लिस्ता मनोवनम् ।
विततां भुवमासाद्य विहरामि यथासुस्तम् ॥ ७० ॥
पदं तदन्जयातोऽस्मि केवलोऽस्मि जयाम्यहम् ।
निर्वाणोऽस्मि निरीहोऽस्मि निरंशोऽस्मि निरीप्सितः ॥ ७१ ॥
स्वच्छतोजितता सत्ता हृद्यता सत्यता ज्ञता ।
आनन्दितोपशमता सदाप्रमुदितोदिता ।
पूर्णातोदारता सत्या कान्तिसत्ता सदेकता ॥ ७२ ॥
इत्येवं चिन्तयन्भिक्षुः स्वरूपस्थितिमञ्जसा ।
निर्विकल्पस्यरूपज्ञो निर्विकल्पो बभृव ह ॥ ७३ ॥

यत एवमविद्वांसो हीयन्ते अतः प्रत्यगिमन्नं ब्रह्मास्मीति बोधेन निर्विकलपक्रब्रह्माहम्मित्याह—आत्मन इति । एवं प्रत्यक्परिचिदेक्यं ब्रह्म भवामीति परामृष्टोऽिहम । एवं प्रत्यगमेदेन य आस्ते सोऽयं स्वाज्ञलोकवत् तिष्ठन्नपीति । यज्ज्ञानेन मुनिर्छिप्तो भवित सोऽयमात्मा ब्रह्माहमस्मीति ज्ञातुं सुल्यः । सः कुत्रासनमह्तीत्यत्र— अरीरेति । एवमात्मानं जानतो न मे भोगस्थितौ वाञ्छा । कालकर्मसंयोगवज्ञात् यदायाति तदायातु । एवं मनसा । पुरा स्वाज्ञदशायां स्वातिरिक्तं स्वरूपं शून्यमिप सत्यवदात्मिन प्रतिभातं इदानीं स्वज्ञदशायां तत् क गतं अहमेक एवाविश्रिण्यामीत्याह—निर्माविमिति । विचार्यमाणपुरानुभूतस्वातिरिक्तं निर्मावं अवस्तुत्वात् निरहङ्कारं देहाभावात् निर्मनस्कं अमनस्कत्वात् निरिहितं ईहनीयस्य मृग्यत्वात् तथापि स्वातिरिक्तश्रमः सत्यवत् केवलस्पन्दशुद्धात्मन्येव तिष्ठति मे रिपुः । स्थित इति भूतार्थे स्थित इति वर्तमानप्रयोगः छान्दसः । इदानीं श्रुत्याचार्य-

प्रसादतो निष्प्रतियोगिकब्रह्ममात्रज्ञाने जातेऽथ स्वातिरिक्तास्तित्वस्रान्तिनृष्णा-रज्जगणं छित्त्वा । देहादौ नितरामहंकारममकारपक्षौ यस्याः स्वातिरिक्तम्रान्तेः सेयं निरहंकारपक्षिणी क गता अहमेक एवावशिष्य इत्यर्थ:। यस्यैवं देहादावहंभावो नोदेति तज्जीवितं सफलमित्याह—यस्येति। शीतलया बुद्धया स्वातिरिक्ततापशून्यया रागादी सति धियस्तथात्वं कुतः इत्यत्र — रागेति । चित्तस्यान्ते चित्तावसाने ब्रह्मणि । स्वातिरिक्तवृत्यनुद्भृतिरेव तन्मोक्ष इत्याह— **प्राह्मिति ।** सर्वप्राणिनां वासनाविशिष्टत्वेन प्राह्मादिशान्तिः कृतः इत्यत्र श्रद्भवासनावज्जीवन्म्रत्तदृष्ट्या तच्छान्तिरुदेतीत्याह—भ्रष्टेति । प्राह्मादिकलना-संभवं मन्यमाना ग्रुद्धा भवति । यत्र चित्तं न संभवति तदेव चेतनिमत्याह— चेतनिमिति । यस्यां चिति असत्यं मनोन्मनीभावं भजति सा सन्मात्र-रूपिणीत्याह—सेति । मानसतानवे देहादिव्यापृतौ सत्यसति संविन्मात्रोऽस्मी-त्याह--प्रखपन्निति । स्वातिरिक्तमननानन्दः विषयजातं उत्सृज्य । किंच--निर्मेळायामिति । तर्णे तृणरचितम् । अचिन्मात्रापह्नवसिद्भचिन्मात्रस्य निष्प्रतियोगितैव स्वच्छतादिस्वमात्रमवशिष्यत इति ज्ञानानिर्विकलपब्रह्मैव भव-तीत्याह—स्वच्छतेति । भिक्षः स्वरूपस्थितिमञ्जला प्राप्य । एवं सर्व-वेदान्तश्रवणमनननिदिध्यासनप्रभवसम्यग्ज्ञानाप्तिसमकालमेव स्वातिरिक्तविकल्पा-पह्नवसिद्धनिष्प्रतियोगिकनिर्विकल्पात्मना विद्वानविशयत इति सर्ववेदान्तसिद्धान्त-सङ्ग्रहोऽर्थः ॥ ४७-७३ ॥

आतुरसंन्यासः, संन्यासिनां प्राप्यस्थानानि च

आतुरो जीवित चेत्क्रमसंन्यासः कर्तव्यः । न शूद्रस्त्री-पिततोदक्यासंभाषणम् । न यतेर्देवपूजा नोत्सवदर्शनम् । तस्मान्न संन्यासमेकलोकः । आतुरकुटीचकयोर्भूलीकभुवर्लीकौ । बहूदकस्य स्वर्गलोकः । हंसस्य तपोलोकः । परमहंसस्य सत्यलोकः । तुरीयातीतावधूतयोः स्वात्मन्येव कैवल्यं स्वरूपानुमंधानेन भ्रमरकीटन्यायवत् ॥ ७४ ॥ आतुरो यदि जीवित तदा तेन किं कार्यमित्यत्राह—आतुर इति । क्रमसंन्यासमुपेयुषः परमहंसस्य चर्या कीद्दशीत्यत आह्—नेत्यादि । कुटीच-कादिषण्णां समानमेव तुरीयातीतादेः अयं विशेष इत्याह—न यतेरिति । यस्मादेवं तस्मात् । कुटीचकत्वादिसंन्यासभेदानुरोधेन तत्तज्ज्ञानानुरोधेन च तत्तत्प्राप्यलोकभेदोऽपि युज्यत इत्याह्—आतुरेति । मुनिः ब्रह्म मंपद्यत इत्यर्थः ॥ ७४ ॥

संन्यासिभि: स्वरूपानुसंधानं विना नान्यत्किमपि कार्यम्

स्वरूपानुसंधानव्यतिरिक्तान्यशास्त्राभ्यास उष्ट्रकुङ्कुमभारव-द्वचर्थः । न योगशास्त्रप्रवृत्तिर्न मांरूयशास्त्राभ्यासो न मन्त्रतन्त्व-व्यापारो नेतरशास्त्रप्रवृत्तिर्यतेरिन्ति, अस्ति चेच्छवालंकारवत् । चर्मकारिवद्यादूरः । न परित्राण्णामसंकीर्तनपरः । यद्यत्कर्म करोति तत्तत्फलमनुभवति । एरण्डतैल्फेनवत्सर्व परित्यजेत् । न देवता-प्रसादग्रहणम् । न बाह्यदेवाभ्यर्चनं कुर्यात् ॥ ७९ ॥

यत एवमतः स्वरूपानुसन्धानव्यतिरिक्तान्यशास्त्राभ्यासेः तत्तत्सिद्धान्तानुरूपं फल्टमेति न परमार्थफलं स्पृशति ''अधीत्य गौतमीं विद्यां सार्गालीं योनिमाप्नुयात् '' इत्यादिकुत्सितजन्मश्रवणात् । अतः शास्त्रान्तराभ्यासस्तु उष्ट्रकुङ्कुमभारवद्यर्थः । यथा चर्मकारो विद्यादृरस्तथाऽयं परमार्थविद्यातत्फलिलेले भवतीत्यर्थः । एतन्नामाहमाश्रमान्तर इति परिन्नाणणामसंकीर्तनपरः इत्यत्र ''नामगोन्नादिवरणं देशं कालं श्रुतं कुलम् । वयो वृत्त वतं शीलं ख्यापयेन्नेव सद्यतिः ॥'' इति श्रुतेः । न ह्यस्य वाक्यस्य भगवन्नामनिषेधोऽर्थो भवितुमर्हति । तथाच श्रुतिस्मृती भवतः ।

''एकाकी निस्पृहस्तिष्टेत्र हि केन सहालपेत् । दद्यानारायणेत्येवं प्रतिवाक्यं सदा यतिः ॥'' इति, ''सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढवताः । नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ ''

इति । किंच भगवन्नामस्मृतिविरतौ प्रत्यवायश्रवणाच ।

''निवृत्ततर्षेरुपगीयमानात् भवौषधाच्छ्रोत्रमनोभिरामात् । क उत्तमश्लोकराजानुवादात् पुमान् विरज्ञ्येत विना पञ्चन्नात् ॥ ''

इति । भगवनामः प्रत्यगभिन्नब्रह्मार्थत्वात् यतिभिर्विशोषतः सदानुसंधेयमित्यत्र - -

''गशब्दस्त्वीशवाची स्यान्मशब्दो जीववाचकः। तयोरेक्यं परं ब्रह्म राम इत्यमिधीयते॥''

इत्यादिश्रुते:,

'स्वान्या श्र्यपह्नवात् सिद्धा या मुक्तिश्रीर्विजृंभते । तद्रूपतो राजमानं महः श्रीराम ईरितम् ॥''

इति नामार्थविवेकोक्तेश्व । इत्यंभृतब्रह्मनिष्ठां विन। यद्यत्कर्म करोति तत्तत्फरु-मनुभवित एरण्डतेरुफेनवत् अतः सर्व परित्यजेत् इहामुत्रभोगसाधने-च्छ्यात्युग्नं तपः कृत्वा तदनुक्रूलेन न देवताप्रसाद्प्रहणं कार्य इत्यर्थः । निष्कामबुद्र्यानुष्टिततपसोऽनन्तफरुत्वात् न बाह्यदेवार्चनं छुर्यात् । यत्प्रत्यग-भिन्नब्रह्मबाह्यं प्रत्यगभिन्नं ब्रह्म यत्र नावाह्यते तद्वाह्यदेवार्चनं तत् कदापि न कुर्यात् 'सोऽहंभावेन पूजयेत् ' इति श्रुतेः ॥ ७९ ॥

# तेषां चर्यादिकम्

स्वव्यतिरिक्तं सर्वे त्यक्त्वा मधुकरवृत्त्याहारमाहरन्क्वशो भूत्वा मेदोवृद्धिमकुर्वन्विहरेत् । माधूकरेण करपात्रेणास्यपात्रेण वा कालं नयेत् । आत्मसंमितमाहारमाहरेदात्मवान्यतिः ॥ ७६ ॥ आहारस्य च भागो द्वौ तृतीयमृदकस्य च । वायोः संचरणार्थीय चतुर्थमवशेषयेत् ॥ ७७ ॥ भैक्षेण वर्तयेत्रित्यं नैकानाशी भवेत्कचित्। निरीक्षन्ते त्वनुद्विग्नास्तद्गृहं यत्नतो व्रजेत् ॥ ७८ ॥ पञ्चसप्तगृहाणां त भिक्षामिच्छेत्रियावताम् । गोदोहमात्रमाकाङ्क्षेत्रिष्कान्तो न पुनर्वजेत् ॥ ७९ 🖫 नक्ताद्वरश्चोपवास उपवासादयाचितः । अयाचिताद्वरं भैक्षं तस्माद्भैक्षेण वर्तयेत् ॥ ८० ॥ नैव सञ्यापसञ्येन भिक्षाकाले विशेद्धहान् । नातिकामेद्रहं मोहाद्यत्र दोषो न विद्यते ॥ ८१ ॥ श्रोत्रियानं न भिक्षेत श्रद्धाभक्तिबहिष्कृतम् । त्रात्यस्यापि गृहे भिक्षेच्ळूद्धाभक्तिपुरस्कृते ॥ ८२ ॥ माध्करमसंकुलक्षं प्राक्प्रणीतमयाचितम्। तात्कालिकं चोपपन्नं भैक्षं पश्चविधं स्मृतम् ॥ ८३ ॥ मनःसंकलपरहितांस्त्रीनगृहानपञ्च सप्त वा । मधुमक्षिकवत्कृत्वा माधूकरमिति स्मृतम् ॥ ८४ ॥ प्रातःकाले च पूर्वेद्यर्यद्भक्तैः प्रार्थितं मुहुः । तद्भेक्षं प्राक्प्रणीतं स्यात्स्थितिं कुर्यात्तथापि च ॥ ८९ ॥ भिक्षाटनसमुद्योगाद्येन केन निमन्त्रितम् । अयाचितं तु तद्भैक्षं भोक्तव्यं च मुमुक्कुभिः ॥ ८६ ॥ उपस्थानेन यत्प्रोक्तं भिक्षार्थं ब्राह्मणेन तत् । तात्कालिकमिति ख्यातं भोक्तव्यं यतिभिस्तदा ॥ ८७ ॥ सिद्धमनं यदा नीतं ब्राह्मणेन मतं प्रति । उपपन्नमिति प्राहुर्भुनयो मोक्षकाङ्क्षिणः ॥ ८८ ॥ चरेन्माधूकरं भैक्षं यतिम्लेंच्छकुलाद्पि । एकान्नं न तु भुङ्गीत बृहस्पतिसमाद्पि । याचितायाचिताभ्यां च भिक्षाभ्यां कल्पयेतिस्थितिम् ॥ ८९ ॥ न वायुः स्पर्शदोषेण नाश्चिर्दहनकर्मणा । नापो मूत्रपुरीषाभ्यां नान्नदोषेण मस्करी ॥ ९० ॥ विधूमे सन्नमुसले व्यङ्गारे भुक्तवज्जने । कालेऽपराह्वे भूयिष्ठे भिक्षाचरणमाचरेत् ॥ ९१ । अभिशस्तं च पतितं पाषण्डं देवपुजकम् । वर्जियत्वा चरेद्धेक्षं, सर्ववर्णेषु चापदि ॥ ९२ ॥ घृतं श्रमूत्रसदृशं मधु स्यात्सरया समम् । तैलं सुकरमूत्रं स्यात्सूपं लशुनसंमितम् ॥ ९३ ॥ माषाप्पादि गोमांसं क्षीरं मूत्रसमं भवेत् । तस्मात्सर्वप्रयत्नेन घृतादीन्वर्जयेद्यतिः ॥ ९४ ॥ घतसपादिसंयुक्तमन्नं नाद्यात्कदाचन । पाणिपात्रश्चरन्योगी नासकृद्भैक्षमाचरेत् ॥ ९५ ॥ आस्येन तु यदाहारं गोवनमृगयते मुनिः। तदा समः स्यात्सर्वेषु सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ ९६ ॥

माधूकरेणेत्युक्तार्थं श्रुतिरेव व्याकरोति—आत्मेति । मिक्षानियममाह--निरीक्षन्त इति । मिक्षां दत्वैव भोक्तव्यमिति ये निरीक्षन्ते । यथावच्छूति- स्मृत्युक्तसंस्काररिहतो हि ब्रात्यः । भिक्षां पञ्चधा विभज्य तंत्रेकेन स्थितिं नयेदित्याह —माधूकरिमिति । तत्र माधूकरळक्षणमाह —मन इति । प्राक्प्रणीत-ळक्षणमाह —प्राविति । अयाचितळक्षणमाह —भिक्षेति । तात्काळिकळक्षणमाह —उपस्थानेनेति । उपपन्नळक्षणमाह —सिद्धिमिति । एकान्नापेक्षया भिन्न-जातिमाधूकरं श्रेष्ठमेवेत्याह —चरेदिति । यतीनां अन्नदोषां नास्तीत्यत्रोप-पत्तिमाह —नेति । भिक्षाविधिः प्रामेकरात्राटनयतिविषयः । यतिरिदं मे स्यादिति इच्छापूर्वकं घृतादीन्नाश्चीयादित्याह —घृतिमिति । करोदग्पात्रळक्षण-माह —पाणीति ॥ ७६ –९६॥

#### यतीनां वर्ज्यानि

आज्यं रुधिरमिव त्यजेदेकत्रात्रं पललमिव गन्धलेपनमशुद्ध-लेपनमिव क्षारमन्त्यजमिव वस्त्रमुच्छिष्टपात्रमिवाभ्यङ्गं स्त्रीसङ्गमिव मित्राह्णादकं मूत्रमिव स्पृहां गोमांसमिव ज्ञातचरदेशं चण्डाल-वाटिकामिव स्त्रियमहिमिव सुवर्ण कालकूटमिव सभास्थलं रुमशान-स्थलमिव राजधानीं कुभ्भीपाकमिव शविपण्डवदेकत्रात्रम् । न देवतार्चनम् ॥ प्रपञ्चवृत्तिं परित्यज्य जीवनमुक्तो भवेत् ॥ ९७ ॥

मन्त्रोक्तार्थं ब्राह्मणोऽप्यनुवदति—आज्यमिति । ब्रह्मातिरेकेणाज्यादिकं नास्ति ब्रह्मेव सर्वमिति सर्वात्मभावारूढो मुनिः जीवन्मुक्तो भवतीत्यर्थः ॥ ९७ ॥

षञ्चितपातकानि ; पातित्ये दोषनिस्पणं च
आसनं पात्रलोपश्च संचयः शिष्यसंचयः ।
दिवास्वापो वृथालापो यतीनां पातकानि षट् ॥ ९८ ॥
वर्षाभ्योऽन्यत्र यत्स्थानमासनं तदुदाहृतम् ।
उक्तालाञ्वादिपात्राणामेकस्यापीह सङ्ग्रहः ॥ ९९ ॥

यतेः संव्यवहाराय पात्रलोपः स उच्यते । गृहीतस्य तु दण्डादेर्द्वितीयस्य परिग्रहः ॥ १०० ॥ कालान्तरोपभोगार्थं संचयः परिकीर्तितः । शुश्रुषालाभपूजार्थं यशोऽर्थं वा परिग्रहः ॥ १०१॥ शिष्याणां न तु कारुण्याच्छिष्यसंग्रह ईरित: । विद्या दिवा प्रकाशत्वाद्विद्या रात्रिरुच्यते ॥ १०२ ॥ विद्याभ्यासे प्रमादो यः स दिवास्वाप उच्यते । आध्यात्मिकीं कयां मुक्तवा भिक्षावार्त्तो विना तथा। अनुग्रहं परिप्रश्नं वृथाजल्पोऽन्य उच्यते ॥ १०३ ॥ एकान्नं मदमात्सर्यं गन्धपुष्पविभूषणम् । ताम्ब्लाभ्यञ्जने कीडा भोगाकाङ्क्षा रसायनम् ॥ १०४ ॥ कत्थनं कृत्सनं स्वस्ति ज्योतिश्च क्रयविक्रयम् । क्रिया कर्मविवादश्च गुरुशास्त्रविलङघनम् ॥ १०५॥ संधिश्च विग्रहो यानं मञ्चकं शुक्कवस्रकम्। शुक्रोत्सर्गो दिवास्वापो भिक्षाधारस्तु तैजसम् ॥ १०६ ॥ विषं चैवायुधं बीजं हिंसां तैक्ष्ण्यं च मैथुनम् । त्यक्तं संन्यासयोगेन गृहधर्मादिकं त्रतम् ॥ १०७ ॥ गोत्रादिचरणं सर्वे पितृमातृकुलं धनम् । प्रतिषिद्धानि चैतानि सेवमानो त्रजेदधः ॥ १०८ ॥ सुजीर्णोऽपि सुजीर्णासु विद्वान्स्रीषु न विश्वसेत् । सुजीर्णास्वपि कन्थासु सज्जते जीर्णमम्बरम् ॥ १०९ ॥

तस्मान् । यतीनां दुःखाभावमाह—रथ्यायामिति । निरंप्नेरप्यग्निहोत्रित्वमाह—प्रपश्चमिति । परापरब्रह्मविषयकप्रवृत्तिः द्विधा भिद्यत इत्याह—प्रवृत्तिरिति । ब्रानाभ्यासवतां निर्विशेषब्रह्ममात्रज्ञानिनां ज्ञानसमकालस्वभावापत्तिदृष्टान्तोऽयं अोतुः बिडालः तस्य क्षणध्यानमात्रतो लक्ष्यप्रासत्वात् । अपरब्रह्मविषया प्रवृत्तिस्तु वानरी भाक्तमेव च मर्कटमुष्टिन्यायेन क्रमेण कार्यसाधिका भवतीत्यर्थः । विद्वान् जडवल्रोकमाचरेदित्याह—नेति । पापराशौ सित विद्वत्ता कुतः इत्यत्र प्रणवनिष्टाग्निना पापकुलपर्वते भस्मावशेषितेऽथ विद्वान् भृत्वा ब्रह्ममात्रपर्यवसन्तो भवतीति शास्त्रमुपसंहरित— सर्वेषामिति । अर्थानुसन्धान-पूर्वकं तारं द्वादशसाहस्तं अभ्यसेत् । तस्य द्वादशिभर्मासैः चित्तशुद्धिन्प्राप्यज्ञानद्वारा परं ब्रह्म स्वावशेषिया प्रकाशते इत्युपनिषत् इति । द्वादशसहस्रप्रणवज्ञपतिश्चत्तशुद्धित्त्व ततः श्रुत्याचार्यप्रसादलब्धानं भवति । निर्विशेषसम्यग्ज्ञानसमकालं विद्वान् कृतकृत्यो भवतीत्यर्थः । इत्युपनिषच्छव्दः सन्यासोपनिषत्समास्यर्थः ॥ ९८-१२३ ॥

इति द्वितीयोऽध्यायः

श्रीवासुदेवेन्द्रशिष्योपनिषद्कसयोगिना । संन्यासोपनिषद्धाख्या ठिखिता ब्रह्मगोचरा । संन्यासोपनिषद्धाख्याप्रन्थस्तु द्विशतं स्मृतः ॥

इति श्रीमदीशायश्चेत्तरशतोपनिषच्छास्त्रवित्ररणे पञ्चषष्टिसंख्याप्रकं संन्यासोपनिषद्वित्ररणं संपूर्णम्

# नामधेयपदसूची

# यत्र पुटसंख्यानन्तरं तिर्ययेखायाः परं संख्या वर्तते तत्र तावता पदावृत्तिर्वोध्या

| पदम् पुटसंख्या                     | पद्म् पुटसंख्या              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>अत्रि:४०, ४६, २</b> १४          | निदाघ: . ४७, ७६, २१५         |
| आदित्य: १७८                        | नैमिशारण्यम् ५५              |
| आदिनारायणः ५१, १६१                 | परब्रह्मपुरम् १४९            |
| आरुणि: ९,४७,१९१,२१५                | परमेष्ठी ५९-२, ११७-२         |
| ईश्वरः १७८                         | पितामहः ५१, ५९-२, ८२-२,      |
| ऋमुः४७, ७६, २१५                    | ८७–२, १०४–२, ११३,            |
| ऋषभः                               | १२७, १३१, १६१                |
| ऐक्ष्वाक: १९३                      | पिप्पलाद: १४९                |
| केंलासः १९९                        | प्रजापतिः ९                  |
| गौतमः १९०                          | बृहद्रथ: १९३, १९५            |
| जडभरतः, ४७.१९१                     | बृहस्पतिः ३८                 |
| जनकः ४२.२१३                        | त्रह्मा . १५६, १६६, १६८, १७८ |
| दत्तात्रेयः. १-२, ४७, ७६, १९१, २१५ | भरद्वाजः १९०                 |
| दुर्वासाः४७, ७६, २१५               | महादेवः १९९                  |
| नारदः ५७,५६,५९-५,६१,               | मैत्रेयः १९९                 |
| ८२, ८७, १०४, ११०,                  | याज्ञवल्क्यः ३८-३, ४०-२,     |
| ११२–२, ११३, ११७, १२७, १७१          | 1                            |
| नारायण: . ३४, ५१-२, १६६            | २१३, २१४-२                   |

# नामधेयपदसूची

| पदम्         | पुटसख्या          | पदम् पुटसं                | ख्या |
|--------------|-------------------|---------------------------|------|
| ₹ <b>4</b> : | 944, 900          | शौनकः १४९, १              | 160  |
| रैवतक: .     | ४৬, ৬६            | श्वेतकेतुः ४७, ७६, १९१, २ |      |
| वसिष्टः .    | 990               | सहस्रः                    |      |
| वामदेव:      | 99,9, 294         |                           | •    |
| विष्णुः .    | . १५६, १६८, १७८–२ |                           | -    |
| शाकायन्य:    | १९३, १९५          | हारीतकः १९१, २            |      |
| शुक: .       | 989, 294          | , (                       | . ,  |

# विशेषपदसूची

# यत्र पुटसंख्यानन्तरं तिर्यप्रेखायाः परं संख्या वर्तते तत्र तावती पदावृत्तिवोंध्या

| पदम्              |    |      | ga   | संख्या | पदम्                    |           |       | 9.     | संख्या |
|-------------------|----|------|------|--------|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|
| अकल्पितिभक्षाः    | गी |      |      | १३४    | अनश्वरस्वरूपम्          |           |       |        | १२९    |
| अकार: .           |    |      |      | 929    | अनाहतसन्त्रः            |           |       |        | 988    |
| अकारांश:          |    |      |      | १६७    | अनाहताङ्गी              |           |       |        | 936    |
| अक्षयम् .         |    |      |      | १३४    | <b>अनिमित्तसं</b> न्यास | :         |       | . '    | ९०-२   |
| अभिवर्णम्         |    |      |      | २९     | अनियामकत्वनि            | र्मलशक्ति | : .   |        | 934    |
| अमिष्टोम:         |    |      |      | 98     | अनुसन्धानम्             |           |       | 100,   | 990    |
| अमिहोत्री         |    | •    |      | २५८    | अन्तर्जीवब्रह्म         |           |       |        | 944    |
| अङ्कुराः .        | •  |      |      | 934    | अन्तिशक्षोपबी           | तित्वम्   |       |        | 948    |
| अजगरवृत्तिः       |    | •    | 58,  | 99६    | अन्तस्तत्त्वमेलना       | Ą         |       |        | 948    |
| अजपा .            | •  | •    |      | १३५    | अन्तःप्रणवः             |           | . 994 | ۹۰, ۹۰ | २०-२   |
| अजिनम्            | •  | •    | •    | 995    | अन्धः                   |           |       |        | ७१     |
| अजिह्व:           | •  | •    | •    | 40     | अपरसन्धि                |           |       |        | 949    |
| अज्ञाननिर्मान्यम् |    | •    | •    | 988    | अभयम् .                 | •         | •     |        | 92     |
| अतिवर्णाश्रमी     | •  | .909 | ,–ર, | 990    | अभोजनम्                 | •         | •     |        | २५८    |
| अद्वैतम्मिन्थः    |    | •    | •    | १५६    | अभ्यङ्गम्               | •         |       | •      | २५६    |
| अद्वेतसदानन्दः    | •  | •    | •    | १३५    | अभ्रगजादितुल्यः         | Į         | •     |        | १३५    |
| अध्यात्ममन्त्राः  |    | •    | •    | ३१     | असरपदम्                 |           |       |        | १३५    |
| अनन्तावयवाकार     | :  | •    | •    | 920    | अमृतः                   |           | 82, 2 | २८,    | २३०    |

| पदम्               |        | 32                  | संख्या | पदम्               |       | पुटसंख्या  |  |
|--------------------|--------|---------------------|--------|--------------------|-------|------------|--|
| अमृतक्लोलनदी .     |        |                     | १३४    | आत्मनिष्ठा         |       | . २३४      |  |
| असृतकल्लोलानन्दवि  | ह्या . |                     | १३५    | आत्मविद्यातपोमूल   | H .   |            |  |
| अमृतत्वम् .        |        | ₹,                  | १२७    | आत्मश्राद्वम् .    | ` .   | . 920      |  |
| अयज्ञोपवीती .      |        |                     | ७४     | आत्महा             | •     | . 9६३      |  |
| अयनक्षौरम् .       |        | « \                 | 995    |                    | · .   | . १७३      |  |
| अयाचितम् .         |        |                     | 248    | आत्मारामः          | ۰٥-۲. | १२९, १९५–२ |  |
| अयुतावयवान्वित:    |        |                     | 920    | आदानम्.            | •     | . ३७       |  |
| अर्था: . 🕠 .       | 10.    |                     | १९५    | आदिबहा             | •     | . 90€      |  |
| अर्धमात्रः .       |        |                     | 929    | आनन्दः             | •     | १३५        |  |
| अर्धमात्राप्रणवः . |        |                     | 990    |                    | •     | २, १८७     |  |
| अर्थमात्रांशम् .   | •      |                     | 950    | आनन्दप्रहणम् .     | •     | • १७६      |  |
| अलाबुपात्रम्       | •      | •                   |        | आनन्दिभक्षाशी .    | •     | . १३५      |  |
| अवधूतः १–२, २,     | •.<br> |                     | 93     | आनन्दमाला .        | •     | . 938      |  |
| अवधूतमार्गस्थः     |        | १, ९४, १            | - 1    | आनन्दवनम् .        |       | . 9३५      |  |
| अवस्था             | 9.5    |                     | 4.9    | आन्तरप्रणवः        |       | . 1998     |  |
| अविमुक्तम्         |        | 904,                |        | आस्ढच्युत: .       |       | • २३२      |  |
| अव्यक्तम्          | २८-२,  | ४०−३,               | . 1    | आर्षप्रणवः .       |       | . 99'6     |  |
| अष्टश्रादम् .      | •      | ٠ ٦                 | 188    | आसनम्              |       | २५६        |  |
| असिपत्रवनश्रेणी .  | ***    | · •                 | ८३     | उकारांश:           | • -   | 9.50       |  |
|                    | • ,    | •                   | 56     | उत्पत्तिप्रणवः     |       | . 928      |  |
|                    | •      | - 9                 | Ed     | उत्सर्गः           |       | . 908      |  |
| अहंबहा .           | •      | • .                 | 9.6    | उद्रपात्रम् .      |       | • ৭৮       |  |
| आकाशाधारम्         |        | ٠٠, ٩               | 34     | उदासीनकौपीनम् .    | ••    |            |  |
| आम्रेयी .          | •      | ٠. ٩                |        | <del>ज़न्मनी</del> | •     |            |  |
| आज्यम् .           | ٠,     | · 58'               | ५६     | उन्मन्यवस्था .     | •     | १२१, १३५   |  |
| आतुरः .            | •,,    | ۹₹,                 |        | उपदेशाधिकार:       | •     | १३५        |  |
| आतुरकाल:           |        | ئ <sub>ى، بەن</sub> | į.     | उपपन्नम            | ••    | 994        |  |
| आतुर्कटीचकौ .      |        | 4                   |        | उपस्पर्शनम्        | • '   | . ः । ३५५  |  |
| आत्मचिन्ता .       | •      | , 90                | و ا چو | क्रर्घ्वपुण्ड्म्   | • ′   | . २३७      |  |
|                    | •      | , ,                 |        |                    | •     | . 99€      |  |

| पदंम्                  |       |        | पुटसं  | ख्या           | पदम्            |        |        | g            | टसंख्या      |
|------------------------|-------|--------|--------|----------------|-----------------|--------|--------|--------------|--------------|
| ऊर्घ्वपुण्ड्त्रिपुण्ड् | म्    |        |        | 195            | कल्पविदूरगः     |        |        |              | 38           |
| ऊर्घ्वामाय:            |       |        |        | १३४            | काठिन्यदृढकौपी  | तम्    |        |              | 988          |
| ऋतुक्षौरम्             |       |        |        | 195            | कामकामी         |        |        |              | 8            |
|                        |       |        |        | 395            | कामादिवृत्तिदहन | म्     |        |              | 985          |
| ऋषिः .                 |       |        |        | १३४            | कालसूत्रपदवी    |        |        |              | 86           |
| एककौपीनम्              |       |        |        | 198            | कुटीचकः ९१,     | ९३. १९ | ०. २२५ | <b>1-</b> 2. |              |
| एकत्रानम्              |       |        | . =    | १५६            | कुण्डलिनीबन्धः  |        |        |              | १३५          |
| एकदण्डी                |       | ٥٥, ٩١ | s, 9v3 | <del>-</del> 2 | कुरक्षेत्रम्    |        |        |              | ३८–३         |
| एकयज्ञोपनीती           |       |        |        | ٠<br>ا 3 و     | कृतकृत्यत्वम्   |        |        |              | ં પ્         |
| एकवारम्                |       |        | . 9    | 194            | केलि:           |        |        |              | १३४          |
| एकशाटी.                |       |        | . 9    | 99             | केशलः           |        |        |              | 286          |
| एकान्तम्               |       |        | . 9    | ०२             | कैत्रल्यम्      | . د٩,  | ९४, १  | ३२,          |              |
| एकान्तस्थानमठ          | म्    |        |        | ३५             | कैवल्याश्रमः    | . ′    |        |              | <b>६५</b> -४ |
| एकान्नम्               |       | . '    |        | र्षप           | कौपीनम्.        |        |        |              | 92           |
| एकासनगुहा              |       |        |        | १३४            | कौपीनाधारम्     |        |        |              | 25           |
| ओम् हि                 |       |        | . 93   | <b>5</b> –3    | क्रमसंन्यायः    |        |        | 90,          | २५१          |
| कथा .                  |       |        | . 9    | ३६             | क्रीडारतिः      |        |        |              | 905          |
| कन्था .                |       |        | . 9    | ३५             | कौर्यबुद्धिः    |        |        |              | 905          |
| करपात्रम्              |       |        |        | 195            | क्षारम् .       |        |        |              | २५६          |
| करणा .                 |       |        | . 9    | १४             | क्षीरम् .       |        |        |              | २५५          |
| कर्म .                 |       |        |        | ęy             | खण्डम् .        |        | ,      |              | 995          |
| कर्मनिर्मूलनम्         |       |        | 9      | ३६             | खेचरीमुद्रा     |        |        |              | १३५          |
| कर्मभक्तिज्ञानवैरा     | ग्यम् |        | . 9    | ०४             | गगनसिद्धान्तः   |        |        |              | १३४          |
| कर्ममर्मज्ञाता         | . ,   |        | . 9    | 88             | गतिः .          |        | 934    | , 9          | ९४–२         |
| कर्मसंन्यासः           |       |        |        | 66             | गन्धः .         |        |        |              | २४५          |
| कर्मसंन्यामी           | ۷٩,   | ९०, ः  | १४२, २ | ४३             | गन्धलेपनम्      |        |        |              | २५६          |
| कला .                  |       |        |        | २५             | गायत्री .       |        |        |              | १३५          |
| कलातीता                |       | ,      | . 9    | 29             | गाईस्थ्यम्      |        |        | ,            | ५६           |
| 2.04                   |       |        |        |                |                 |        |        |              |              |

| पदम् पुटसंख्या                                                                                                                                                                                                                                    | पदम् पुटसंख्या                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| गुहा ३०                                                                                                                                                                                                                                           | जायत्तेजसः ९६७                                                                                                                        |
| गुहाच्छादकम् ८६                                                                                                                                                                                                                                   | जायत्प्राज्ञः १६७                                                                                                                     |
| गोदोहमात्रम् २५४                                                                                                                                                                                                                                  | जाम्रत्स्नप्नसुषुप्तितुरीयाः १०४                                                                                                      |
| गोवालसहराम् २                                                                                                                                                                                                                                     | जाम्रद्विश्वः १६७                                                                                                                     |
| गोमुखम् , ९४, १२६                                                                                                                                                                                                                                 | जातरूपधरत्वम् ११६                                                                                                                     |
| प्राम: ६९, १९४                                                                                                                                                                                                                                    | जितेन्द्रियः ६७, १००-२                                                                                                                |
| वृतम् २५५                                                                                                                                                                                                                                         | जीव: २५-२, १०६-३, १०७,                                                                                                                |
| चतस्रोऽत्रस्थाः १६७                                                                                                                                                                                                                               | १८६, <b>१</b> ९९                                                                                                                      |
| चतुरङ्गुलवेष्टनम् १५६                                                                                                                                                                                                                             | जीत्रत्त्रम् १०७२                                                                                                                     |
| चतुरवस्था १५६                                                                                                                                                                                                                                     | जीवन्मुक्तः ९६, ०४, १३५, २५६                                                                                                          |
| चतुर्दशकरणप्रवृत्तिः १६३                                                                                                                                                                                                                          | जीवन्मुक्तत्वम् २५८                                                                                                                   |
| चतुर्विधब्रह्मचर्यम् ५७                                                                                                                                                                                                                           | जीवितम् २४८-३                                                                                                                         |
| चतुष्पदम् २                                                                                                                                                                                                                                       | ज्ञातचरदेशः २५६                                                                                                                       |
| TATELLE DEL                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |
| चतुष्पाद ब्रह्म १७७                                                                                                                                                                                                                               | ज्ञानम् ६४, १०४, १०६,                                                                                                                 |
| चत्वारि स्थानानि १७७                                                                                                                                                                                                                              | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | १५९-२, १८३-२, १९९                                                                                                                     |
| चत्वारि स्थानानि १७७                                                                                                                                                                                                                              | १५९-२, १८३-२, १९९                                                                                                                     |
| चस्त्रारि स्थानानि १७७<br>न्नातुर्विभ्यशानप्रस्थार्थमः ५७<br>चित २१९–६, २४६                                                                                                                                                                       | १५९-२, १८३-२, १९९<br>ज्ञानदण्डाः २२७                                                                                                  |
| चस्त्रारि स्थानानि १७७<br>चातुर्विभ्यशानप्रस्थाधर्मः ५७<br>चित २१९–६, २४६                                                                                                                                                                         | १५९-२, १८३-२, १९९<br>ज्ञानदण्डाः २२७<br>ज्ञानपरः ८०<br>ज्ञानमयी १६०                                                                   |
| चस्वारि स्थानानि . १७७<br>चातुर्विध्यवानप्रस्थाधर्मः . ५७<br>चित २१९–६, २४६<br>चितम् १९५–३, २२२                                                                                                                                                   | १५९-२, १८३-२, १९९<br>ज्ञानदण्डाः २२७<br>ज्ञानपरः ८०<br>ज्ञानमयी १६०<br>ज्ञानमयीशिखा १८३                                               |
| चत्वारि स्थानानि १७७<br>चातुर्विध्यवानप्रस्थार्थाः . ५७<br>चित २१९–६, २४६<br>चित्तम् १९५–३, २२२<br>चिन्मयम् १३५                                                                                                                                   | १५९-२, १८३-२, १९९<br>ज्ञानदण्डाः २२७<br>ज्ञानपरः ८०<br>ज्ञानमयी १६०<br>ज्ञानमयीकिखा १८३                                               |
| चस्वारि स्थानानि १७७<br>न्नातुर्विभ्यवानप्रस्थायमीः ५७<br>चित २१९-६, २४६<br>चित्तम् १९५-३, २२२<br>चित्तमयम् १३५<br>चिराजिनदासः १४६                                                                                                                | १५९-२, १८३-२, १९९<br>ज्ञानदण्डाः २२७<br>ज्ञानपरः ८०<br>ज्ञानमयी १६०<br>ज्ञानमयीशिखा १२७<br>ज्ञानयज्ञः २२७                             |
| चस्वारि स्थानानि . १७७<br>चातुर्विभ्यवानप्रस्थार्थ्यः . ५७<br>चित २१९–६, २४६<br>चित्तम् . १९५–३, २२२<br>चिन्सयम् . १३५<br>चिराजिनदासः . १४६<br>जगजीननम् . ८६, २४१                                                                                 | १५९-२, १८३-२, १९९<br>ज्ञानदण्डाः २२७<br>ज्ञानपरः ८०<br>ज्ञानमयी १६०<br>ज्ञानमयीशिखा १८३<br>ज्ञानयज्ञाः २२७<br>ज्ञानग्रज्ञोपवीतिनः २२७ |
| चस्वारि स्थानानि . १७७<br>चातुर्विध्यवानप्रस्थाधर्मः . ५७<br>चित . १९९-६, २४६<br>चित्तम् . १९५-३, २२२<br>चिन्मयम् . १६५<br>चिराजिनपासः . १४६<br>जगजीनम् . ८६, २४१<br>जडनत् . २५९                                                                  | 9५९-२, १८३-२, १९९<br>ज्ञानदण्डाः २२७<br>ज्ञानपरः                                                                                      |
| चत्वारि स्थानानि १७७७ त्रातुर्विध्यज्ञानप्रस्थायमीः १५० वित १९९-६, २४६ वित्तम् १९५-३, २२२ वित्तमयम् १३५ विराजिनदासः १४६ जगजीननम् ८६, २४१ जनः २३ जन्ममृत्युप्रहाणिः १५६ जल्र्ङ्काभाववद्                                                            | 9५९-२, १८३-२, १९९ ज्ञानदण्डाः २२७ ज्ञानपरः                                                                                            |
| चस्वारि स्थानानि १७७७<br>त्रातुर्विध्यवानप्रस्थायमीः ५७०<br>चित २१९-६, २४६<br>चित्तम् १९५-३, २२२<br>चित्तम् १२५<br>चित्तमयम् १२५<br>चिराजिनदासः १४६<br>जगजीननम् २५९<br>जन: २३<br>जनममृत्युप्रहाणिः १८८                                            | 9 ५९-२, १८३-२, १९९ ज्ञानदण्डाः                                                                                                        |
| चस्वारि स्थानानि . १७७  য়ातुर्विभ्यवानप्रस्थार्थमः . ५७  चित . १९९-६, २४६  चित्तम् . १९५-३, २२२  चिन्सयम् . १३५  चिराजिनदासः . १४६  जराजीन्नम् . ८६, २४१  जन्ममृत्युप्रहाणिः . १२८  जर्लकाभाववत् . १५, १८६  जाग्रत् . ९५, १८६  जाग्रत् . १५, १८६ | 9५९-२, १८३-२, १९९ ज्ञानवण्डाः २२७ ज्ञानवण्डाः                                                                                         |
| चस्वारि स्थानानि . १७७  चातुर्विध्यवानप्रस्थार्थमः . ५७  चित २१९-६, २४६  चित्तम् . १९५-३, २२२  चिन्मयम् . १२५  चिराजिनवासः . १४६  जगजीवनम् . ८६, २४१  जनः . २३  जनममृत्युप्रहाणिः . १२८  जर्दकाभाववत् . १५१  जागिरितम् . ९५, १८६                  | 9५९-२, १८२-२, १९९ ज्ञानदण्डाः २२७ ज्ञानपरः                                                                                            |

| पदम्              |       |     | g;  | टसंख्या    | पदम्                                       |       |       | पुर          | टसंख्या |
|-------------------|-------|-----|-----|------------|--------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------|
| तत्त्वचिन्ता      |       |     |     | २०३        | त्रिषदणस्नानम्                             |       |       |              | 994     |
| तत्स्बरूपम्       |       |     |     | १३५        | त्रैधातवीया                                | . 88, | ७३,   | १६२.         | २१३     |
| तपः .             |       |     |     | ३५         | त्वं ब्रह्म.                               |       |       |              | 96      |
| तपोयज्ञ: .        |       |     |     | २२७        | दण्डः .                                    |       |       |              | 92      |
| तपोलोक:           |       |     | 98, | २५१        | दारपात्रम्                                 |       |       |              | 93      |
| तात्कालिकम्       |       |     |     | २५४        | दिगम्बरम्                                  | ,     |       |              | 995     |
| तारम् .           |       |     |     | २५९        | दिशस्त्रापः                                |       |       |              | २५७     |
| तारकम् .          |       |     |     | ११७        | दीक्षा .                                   |       |       |              | ३२      |
| तारकं ब्रह्म      |       |     |     | ३८         | दीक्षासंतोषपादन                            | म्    |       |              | १३४     |
| तारकोपदेश:        | ,     |     |     | १३५        | देवता .                                    |       |       |              | १३४     |
| तिलकपुण्ड्म्      |       |     |     | 998        | देवयजनम्                                   |       |       | . :          | ₹-2     |
| तीर्थभ्रान्तिः    |       |     |     | २०३        | देवात्मशक्तिः                              |       |       |              | 920     |
| तुरीयम् .         |       |     | ९५, | 928        | देवार्चनम्                                 |       |       |              | ११६     |
| तुरीयतैजस:        |       |     |     | १६७        | <b>देह:</b> ,                              |       | ९, २० | ۰-۶,         | 288     |
| तुरीयप्राज्ञ:     |       |     |     | <b>१६७</b> | द्वा त्रिंश <del>तत्</del> व <b>नि</b> ष्व |       |       |              | १५६     |
| तुरीयविश्वः       |       |     |     | १६७        | द्वादशादित्यावलो                           | कनम्  |       |              | 7३४     |
| तृरीयस्य चातुर्वि | ध्यम् |     |     | १६७        | द्वितीय: पाद:                              |       |       |              | १२४     |
| तुरीयातीत:        |       | 97, | 98, | २४४        | द्विशरम् .                                 |       |       | •`           | 994     |
| तुर्यतुरीय:       |       |     |     | १६७        | द्वैतभादनम्                                |       |       |              | २०१     |
| तुर्यातीतत्त्रम्  |       |     |     | 904        | धनवान् .                                   |       |       |              | १३२     |
| तृतीय: पाद:       |       |     |     | 924        | धन्योऽहम्                                  |       |       | ' <b>.</b> v | , १६    |
| तैजसः .           |       |     |     | ९५         | धर्मलक्षणम्                                |       |       |              | ξų      |
| तैजसस्य चानुर्वि  | ध्यम् |     |     | १६७        | धीर: .                                     |       |       |              | 929     |
| तैलम् .           |       |     |     | २५५        | धैर्यकन्था                                 |       |       |              | १३४     |
| त्याग: .          |       |     |     | १३५        | ध्यानम्                                    |       |       |              | 9.88    |
| त्रिदण्डी .       |       |     |     | 909        | ध्या <b>ननि</b> ष्ठा                       |       |       | ,            | १६९     |
| त्रिपुण्ड्रम्     |       |     |     | 995        | ध्यानाधिकारः                               |       |       |              | 995     |
| त्रिवृत्सूत्रम्   |       |     |     | 960        | ध्रुश्शील:.                                | •     | •     |              | 93      |

| पदम्                              |          |     | पुट  | संख्या | पदम्                  |               |             | पुट   | संख्या |
|-----------------------------------|----------|-----|------|--------|-----------------------|---------------|-------------|-------|--------|
| नगरम् .                           |          |     | 99   | 8-2    | पङ्गु: .              |               |             |       | ७१     |
| नगरायते.                          | •        |     |      | ६९     | पञ्चपादब्रह्म         |               |             |       | 944    |
| त्र: .                            |          |     |      | २३     | पश्चमात्रा.           |               |             |       | २२४    |
| नवतत्त्वम्                        |          |     |      | १५६    | पञ्चयज्ञाः.           | •             |             | २२५,  | २२६    |
| नाडीत्रथम्                        |          |     |      | १५१    | पंचिवंशतितत्त्वा      | नि            |             |       | ४०१    |
| नादः .                            |          |     | १२१, | १५७    | पण्डक: .              | •             |             |       | ७०     |
| नारकी .                           |          |     |      | ७९     | पतितः .               |               |             | २०३,  | २३९    |
| नासी .                            |          |     | ४०   | , ४१   | पत्राक्षाक्षिकमण      | डलभावाभ       | विदहर       | सम् . | १३५    |
| नित्यविनिश्वलः                    |          |     |      | ३४     | पन्थाः .              |               |             |       | १६३    |
| निद्ध्यासनम्                      |          |     | ३१,  | ११७    | परमहंसः ४९            | , ९१,         | ९३,         | ९४,   |        |
| निद्रालस्यौ                       |          |     |      | १०६    | १३४, १७               | <b>२</b> , १७ | ३, १        | ९ ५,  |        |
| निमित्तसंन्यासः                   |          |     | . 9  | ,0-3   |                       | 94-2,         | <b>ર</b> ૂર | ۲-२,  | २४४    |
| निरञ्जनम्                         |          |     |      | १३४    | परमहंसपरिवाज          |               |             | १६५,  | १६९    |
| निरहङ्कारपक्षिणी                  |          |     |      | २४८    | परमहंसपरिवाट्         |               |             |       | १६९    |
| निरालम्बपीठम्                     |          |     | १३४, | १३५    | परमानन्दपूर्णः        |               |             |       | ч      |
| निर्गुणगुणत्रयम्                  |          |     |      | १३५    | परमानन्दी             |               |             |       | १३५    |
| निर्गुणप्रणव:                     |          |     |      | १२०    | परमार्थता             |               |             |       | 8      |
| निर्देशसृतकन्यायः                 | :.       |     |      | ९६     | परमेश्वर:             | •             |             | १९५,  | ३,९६   |
| निर्मलगात्रम्                     |          | ,   |      | १३५    | <b>परमेश्वर</b> सत्ता |               |             |       | १३५    |
| निर्वाण:                          |          |     | १३४, | १७९    | परसन्धि               |               |             |       | १५१    |
| निर्वाणदर्शनम्                    |          |     |      | 986    | परा .                 |               |             |       | १२१    |
| निर्विकल्पः                       |          |     |      | २५०    | परापरविद:             |               |             |       | ३६     |
| निष्कुलप्रवृत्तिः                 | •        |     |      | १३४    | परापत्रादमुक्तः       |               |             |       | १३५    |
| निष्केशलज्ञानम्                   |          | ٠   |      | १३४    | परावरसंयोग:           | •             |             |       | १३५,   |
| नि <b>स्त्रे</b> गुण्यस्त्ररूपान् | नुसन्धान | म्  | • •  | १४६    | परावरैक्यरसारः        | वादनम्        |             |       | १३५    |
| निस् <del>सं</del> शयः            |          |     |      | १३४    | परिव्राजका:           |               |             |       | १३४    |
| नीचयतिः                           |          | • • |      | 909    | परित्राट्             | . ६           | ۹, ۹۶       | (२–२, | २३३    |
| नैरात्म्यसिद्धान्तद               | शा       |     |      | २४६    | परेच्छा चरणम्         | •             |             |       | १३४    |

| पदम्                     | पुटसंख्या | पदम् पुटसंख्या                  |
|--------------------------|-----------|---------------------------------|
| परंब्रह्मप्रववदाचरणम् .  | . ৭४৩     | प्राक्प्रणीतम् २५४              |
| पवित्रम्                 | . ३२      | प्राजापत्या ४४,१६२              |
| पश्चिमलिङ्गाः            | . १३४     | प्राज्ञ: ९५                     |
| पश्यन्ती                 | . १२१     | प्राज्ञस्य चातुर्विध्यम् १६७    |
| पाणिपात्रम्              | . 98      | प्राणदेवताः १५१                 |
| पाण्डरगगनमहासिद्धान्त: . | . १३५     | प्राणहंस: १५२                   |
| पातकानि                  | ७१, २५६   | प्राणायामः २५८                  |
| पातित्यम्                | . ६३      | प्रापश्चिकशिखोपवीतम् १५७        |
| पात्रलोपः                | . २५७     | प्रियम् २                       |
| पापबुद्धिः               | . १०६     | प्रैषामिः २४१                   |
| पारविवर्जितः             | . ३४      | प्रैषोचारणम् १६४                |
| पारहंस्यम्               | . २२०     | फलम् २५-२                       |
| पुण्यावृत्तिः            | . १०६     | वधिरः ७१                        |
| पुरी                     | . १२१     | बहिस्सृत्रम् १५९, १६०, १८१, १८२ |
| पूजा                     | . २०४     | बहुकृत्यम् ४                    |
| पोल्कसः                  | . १७३     | बहुदकः ९१, ९३, ९४, १९१,         |
| प्रणत्रः                 | .940-2    | २२५-२, २४३                      |
| प्रजापतिः                | . ৭৩      | बाह्यप्रणयः , ११८               |
| प्रणवहंसः                | . १५२     | बाह्यार्चनम् २०४                |
| प्रणामः                  | . २१६     | बिन्दुः १२१                     |
| प्रतिषिद्धानि            | ७८, २५७   | बुद्धिः १०४, १०६                |
| प्रतिष्टा                | . 86      | ब्रह्म २२-४, २३, ३३, ३५-२,      |
| प्रत्यक्चेतनम्           | . २४९     | ४५, ६४, ७३, १०७, १२०,           |
| प्रथमः पादः              | . १२४     | १२३–२, १२८, १५७,                |
| प्रमाणम्                 | . २५२     | १६७, १७९, २०८, २१४,             |
| प्रमाता                  | . २५-२    | २२३, २३०, २३३, २४०, २५९         |
| प्रमेयम्                 | . २५-२    | ब्रह्मम्                        |
| प्रमोदः                  | . २       | ब्रह्मचक्रम् १२७                |
| *                        |           |                                 |

| पदम् पुटसख्य                  | या   पदम्                         |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| ब्रह्मचर्यशान्तिसंग्रहणम् १४  | ७ मैक्षमुक ६४, ६५–२               |
| ब्रह्मचारिणः ४                | १२ भ्रमरकीटन्याय: ७६, ९४, १०३,    |
| ब्रह्मत्वम् १५                | 1                                 |
| ब्रह्मपुच्छम् २,२             | _                                 |
| ब्रह्मप्रणव: ११६, ११७, ११८,   | मकारः १२१                         |
| १२२, १२६, १६६–२, १६           | ७ मकारांशः १६७                    |
| ब्रह्मभूतः २१                 | १९ मठः १३५                        |
| ब्रह्मभूयसे १०                | • मधु २५५                         |
| ब्रह्मसदनम् ३८                | -३ मध्यमा १२१                     |
| ब्रह्मसूत्रम् १०,१५           | १९ मनः १०४, १९५, २२२              |
| ब्रह्मस्वरूपम् १२             | १७ मननम् ११७                      |
| ब्रह्महा १७                   | <ul><li>भनोनिरोधिनी १३५</li></ul> |
| ब्रह्माकाशः १२                | १६ मनोन्मनी १२१                   |
| ब्रह्माखण्डाकारम् १४          | ४० मनोवागगोचरम् १३५               |
| ब्रह्माण्डादि २               | २२ मन्त्रचिन्ता २०३               |
| ब्रह्मानन्दः २                | २४ मन्त्रजगाधिकारः ११६            |
| ब्रह्मावलोकयोगपदः १३          | ३४ मन्मथक्षेत्रपालाः १३४          |
| ब्राह्मण:                     | ८१ महामखः ३                       |
| भगवान् २१                     | १६ महायोगः ३                      |
| ·                             | १५ महावाक्यम् १६४                 |
| भस्मोद्भूलनम् १९              | १६ महावाक्योपदेशाधिकार: ११६       |
| भास्यविलक्षणः ३               | ३४ महावीचिवागुरा ६८               |
|                               | ९५ महात्रतम् ४                    |
| भुवलींकः २५                   | ५१ महाश्मशानम् १३५                |
|                               | ५१ मात्राः २२४                    |
|                               | ९५ मात्वम् १९                     |
| -                             | ५१ माध्करम् ११६, २५४              |
| मैक्षम् १९९, २०१-२, २५४-२, २५ | ५५ मानसस्नानम् ११५                |

| पदम्                  | पुरसंख्या  | पदम्              | पुटसंख्या          |
|-----------------------|------------|-------------------|--------------------|
| मानसार्चनम्           | . 99६      | यथोक्तः .         | ६९                 |
| मानुषप्रणवः           | . 19६      | यन्मन्युः .       | ३१                 |
| मायाममताहङ्कारदहनम् . | . १३६      | यन्मृत्युः .      | २०                 |
| मार्गः                | . १३५      | यादच्छिकः .       | . ७५, १ <b>१</b> २ |
| मार्जारी              | २५९-२      | योगयज्ञ: .        | २२७                |
| मात्रापूपादि          | . २५५      | योगी              | ४                  |
| मित्राह्लादकम्        | . २५६      | रज्जुसर्पत्रत् .  | 9३५                |
| मिथुनम्               | . ૬૧,      | रस:               | २४५                |
| मुक्तः ५७-२, १३१-२,   | २०१, २०४   | रसास्वादनम् .     | 904                |
| मुक्तस्य लक्षणम्      | . ६९       | राजधानी .         | २५६                |
| मुक्तासनमुखगोष्टी .   | . १३४      | रूपम् .           | २४५                |
| मुक्तिः               | : 203      | रूपग्रहणम् .      | 904                |
| मुग्धः                | . ৩৭       | लौकिकम् .         | २००                |
| मुमुक्षः              | . 999      | वरणा              | . ४०,४१            |
| मूढ:                  | . २०३      | वस्त्रम्          | २५६                |
| मृत्पात्रम्           | . 9३       | वाग्व्यापारः .    | 90€                |
| मैतः                  | . 999      | वानप्रस्थाश्रम: , | ٠ . ५६             |
| मेथुनमष्टाङ्गम्       | . २१       | वानरी             | . २५९–२            |
| मोक्षः . :            | . १४६      | वायव्यस्नानम् .   | 994                |
| मोक्षसाधनम् , .       | . १६०      | वासना             | २४९                |
| मोक्षाश्रमः           | . > ३१–२   | विकारदण्डः .      | 9३५                |
| मोदः                  | . २        | विक्षेप:          | ६–२                |
| मौनम्                 | . २५८      | विचारदण्डः .      | १३४                |
| यज्ञोपवीतम् ४६, ८५२.  | ۹ چ ن      | विदेहमुक्तिः .    | १६७                |
| १६८, १८१              | , १८४, २३७ | विद्वत्संन्यासी . | 64                 |
| यतिविशेषः             | . ९३       | विभुः             | २४४                |
| यतिवृत्तिहा           | ९७, १७३    | वियोगोपदेशः .     | १३४                |
| यतेर्नियमः            | . 99३      | विरजाहोम: .       | 9६३                |

## विशेषपदसूची

| पदम्                    |         |          | g            | टसंख्या     | पदम्                    |            |          | g     | [टसंख्य।      |
|-------------------------|---------|----------|--------------|-------------|-------------------------|------------|----------|-------|---------------|
| विराट् .                |         |          |              | १२०         | शतावयवोपेत:             |            |          |       | १२०           |
| विराट्प्रणव:            |         |          |              |             | হাত্ত্ব:                | •          | •        | •     | -             |
| विवि <b>दि</b> षासंन्या | सी      | ,        | ,            | ۷,          | शब्दग्रहणम्             | •          | •        | •     | २४४           |
| विवेकरक्षा              |         | •        | •            | १३४         | शरीरम् .                | •          | •        | •     | 904           |
| विवेकलभ्यम्             | •       | •        | •            | १३५         | शरीरत्रयम्              | •          | •        | ۷8,   | , १९४         |
| विश्व:                  |         | •        | •            | ९५          | शरारतथम्<br>शवालंकारवत् | •          | •        | •     | 19€           |
| विश्वमायानिवृत्ति       |         | •        | •            |             |                         | •          | •        |       | २५२           |
| विश्वरूप: .             | :       | •        | •            | 926         | शाटीद्वयम्              | •          |          | •     |               |
|                         | *       | •        | •            | २२९         | शान्ति:                 | . 90       | ६, १ः    | ११, २ | 86-5          |
| विश्वस्य चातुर्विध      |         | •        | •            | 950         | शान्तिदान्ती            | •          |          |       | 908           |
| विश्वायमनुसंयोग         | Ħ.      | •        | •            | ३२          | शान्त्यतीता             | ٠          |          |       | १२१           |
| विश्वास:                | •       |          | •            | २०२         | शारदाचेष्टा             | •          |          |       | १३५           |
| विष्णुलिङ्गम्           |         |          | .२३          |             | शाश्वतम्                |            |          |       | 964           |
| विष्णुविध्यादिश         | ताभिधा  | नलक्ष्या | Ą.           | १३५         | शास्त्रचिन्तनम्         |            |          |       | २०३           |
| वृथाजन्य:               |         |          |              | २५७         | शिखा .                  |            | १३५,     | 968.  | 230           |
| वेदपुरुष:               |         | 49,      | १६९,         | 909         | शिखी .                  |            | ৬४,      |       |               |
| वेदयोनिः                |         |          |              |             | शिवम् .                 |            |          |       | 930           |
| वेदानुशासनम् २          | २४, २   | २८, २    | ३२,          |             | शिवयोगनिदा              |            | ·        | :     | १३५           |
|                         |         |          | २३३,         | २३४         | <b>शि</b> वशक्तिसंपुटित | प्रपञ्चन्ह | <u> </u> |       | १३५           |
| वैणवम् .                |         |          |              | २४१         | O .                     |            |          |       | २५७           |
| वैराग्यम् .             |         |          | 908,         | 905         | शीतवातोष्णत्राण         |            |          |       | ۷,5           |
| वैराग्यसंन्यासः         |         |          |              | 66          | गुक्रध्यानपरायण:        |            |          |       | 99,9          |
| वराग्यसंन्यासी          | ٠ د د , | 90.      | <b>२</b> ४२– | 2           | ग्रदम .                 |            | •        |       |               |
| वैश्वानरेष्ठिः          | •       |          |              | २३६         | गुद्धचेतनः              | •          | •        |       | , <b>५</b> –२ |
| व्यक्तम् .              |         |          |              | 228         | गुद्धशीचम्              | •          | •        |       | २३५           |
| व्यवहार:                |         |          |              | €- <b>२</b> |                         | •          | •        |       | २००           |
| व्यापारा:               | •       | •        |              | 904         |                         | •          | ٠        | •     | १३५           |
| व्यावहारिकप्रणव:        | •       | •        |              | - 1         | रूर: .                  | •          | •'       | •     | 90            |
| शतस्द्रीयम्             |         | •        | •            | 996         | •                       | •          | .१९      | र, २० |               |
| 22.04.134               | •       | •        | •            | ४२          | श्रवणम् .               | ••         | •        | •     | 990           |

| पदम्                   | पुरसंख्या    | पदम् पुटसंख्या                    |
|------------------------|--------------|-----------------------------------|
| षट्पदगृत्तिः .         | . , 9३२      | सर्वलोकात्मकः ५                   |
| षड्रिंगरहित: .         | 998          | सर्वविद्या १८०                    |
| षड्भावविकारश्रन्य:     | . 998, 958   | सर्वविन्न्यासः १४७                |
| षड्विधगाईस्थ्यम्       | ٠ . بره      | सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारः २५       |
| षण्णवतितत्त्वानि       | 944          | सर्वसन्देहनाशनम् १४७              |
| षोडशमात्रात्मक: .      | 9 ६ ६        | सर्वोत्तमः १०९                    |
| षोडशमात्रात्मकत्वम्    | 9२9          | सहस्रावयवान्वितः १२०              |
| षोडशमात्रास्टाः .      | १६७          | साक्षी . ६, १०७, १८५              |
| सङ्केत:                | 934          | साधनचतुष्ट्रयसंपन्नः ५७, २३९, २४२ |
| सिचदेकरसः .            | 924          | मुखम् १८५.                        |
| सञ्चयः                 | ३५७          | सुवर्णम् २०६                      |
| सञ्चार:                | 905          | मुषुप्तम् . ९५, १०५, १२४,         |
| सत्यलोक: .             |              | १२५–२, १८६                        |
| सत्यसिद्धियोग: .       | 934          | सुषुप्ततुरीयः १६७                 |
| सत्त्वम्               | 994          | सुषुप्ततेजसः १६७                  |
| सदानन्दस्त्ररूपदर्शनम् | 93v          | सुषुप्तप्राज्ञः . १६७             |
| सद्यति:                | აა           | सुषुप्तविश्वः १६७                 |
| सनामधेयः .             | २९           | मुषुप्तरयेनाकाशवत् १५१            |
| सन्ततोक्षिकमण्डलम्     | 934          | स्त्रम् ७४-६,१५८-३,१५९-५,         |
| सन्धानम् .             | 940          | १८१-४, १८२, १८३-२                 |
| सन्ध्या                | ४१, १७३, २०२ | सूत्रविद: १५९                     |
| सपवित्रम् .            | 9 ६ ९        | स्पम् २५५                         |
| सप्तविंशतितत्वसंबन्धः  | ٠ . ٩٧٤      | स्रयः २०४                         |
| सभास्थलम् .            | २५६          | सृष्टिप्रणवः १९७                  |
| समता                   | २४६          | सोऽहम् १३४                        |
| समयः                   | १४६          | सोऽहंभावः १९९                     |
| समाधिः .               | ६–२          | सोऽहंभावना १९६                    |
| सर्वभूतान्तर्वर्ती .   | ૧३૪          | संन्यस्तः . २३६                   |
| 0.05                   |              |                                   |

| पदम्            |      |        | पुरः | संख्या | पदम्                     |        |        | पुट         | संख्या |
|-----------------|------|--------|------|--------|--------------------------|--------|--------|-------------|--------|
| संन्यस्तपुष्पाः | :    |        |      | २२५    | स्वप्रप्राज्ञ:           |        |        |             | १६७    |
| संन्यासः ८७,    | १४७, | १६४, २ | ٥٩,  | २३६    | स्वप्नविश्वः             |        |        |             | ०३१    |
| संयोगदीक्षा     |      |        |      | १३४    | स्वप्रकाशब्रह्मतत्त      | म्     |        |             | १३५    |
| संविन्मात्रपर:  |      |        | 5,8  | ९–३    | स्वरूपस्थितिः            |        |        |             | २०५    |
| संसरणम्         |      |        |      | ٩, ३   | स्वरूपानुसन्धाना         | Ę      |        |             | १३२    |
| संसारतारकम्     |      |        |      | 990    | स्वर्गलोक:               |        |        | ۴,४,        | २५१    |
| संहार: .        |      |        |      | 920    | स्वर्ग्यः .              |        |        |             | 96     |
| संहारप्रणव:     |      | . 9    | १७,  | 996    | स्वसंवित्                |        |        |             | १३५    |
| स्त्री .        |      |        |      | २५६    | स्वहृदयार्चनम्           |        |        |             | २०४    |
| स्नानम् .       |      | 999    | , २० | 0-8    | स्वाध्याययज्ञः           |        |        |             | २२७    |
| स्पर्शः .       |      |        |      | २४४    | स्वानुभवः                | •      |        |             | 206    |
| स्पर्शयहणम्     |      |        |      | 908    | स्वान्तरिन्द्रियनि       | ग्रह:  | •      |             | १३५    |
| स्पृहा .        |      |        |      | २५६    | स्वान्तस्सूत्र <b>म्</b> |        |        |             | 960    |
| स्वधर्मः .      |      |        |      | ७८     | स्वेच्छाचारस्वभा         | व:     |        |             | 98É    |
| स्वप्रम् .      |      | ર, પ્  |      |        | हृद्यम् .                |        |        |             | १७७    |
| स्वप्रजगत्      |      |        |      | १३५    | हंस: ९१, ९३,             | ९४, १  | २७, १३ | 8           |        |
| स्वप्रतुरीय:    |      |        | •    | १६७    | ૧૫                       | ७, १९१ | , २२५  | <b>-</b> ₹, | ૨૪३    |
| स्वप्रतेजसः     |      |        |      | १६७    | हंसाचार: .               |        |        |             | 938    |

## ब्रह्मादिमुक्तिकान्तानां (९८) उपनिषदामकारादिक्रमः

|        |                      |             |              | T         |
|--------|----------------------|-------------|--------------|-----------|
| संख्या | उपनिषदां नामानि      | ईशादिसंख्या | संपुटनाम     | पुटसंख्या |
|        |                      |             |              | 1         |
| ٩.     | अक्षमालिकोपनिषत्     | ६७          | शैव०         | ٩         |
| ٦.     | षत्                  | ৩ ২         | सामान्यवे०   | 9         |
| ₹.     | श्रोपनिषत्           | 23          | হীৰ ০        | 90        |
| 8.     | अथर्वीशर उपनिषत्     | 25          | शैद०         | २०        |
| ч.     | अद्वयतारकोपनिषत्     | ५३          | योग०         | 9         |
| ξ.     | अध्यात्मोपनिषत       | ७३          | सामान्यवे०   | ' १२      |
| ٥.     | अन्नपूर्णोप्निष्त    | ৩৽          | सामान्यवे०   | ວ ຮຸ      |
| ٥.     | अमृतनादोपनिषत्       | ٦٩ '        | योग०         | 99        |
| ٩.     | अमृतबिन्दूपनिषत्     | २०          | योग०         | २६        |
| 90.    | अवधूतोपनिषत्         | ७९          | सन्न्यास०    | ٩         |
| 99.    | अव्यक्तोपनिषत्       | ६८          | वैष्णव       | ٩         |
| 93.    | आत्मबोधोपनिषत् ं     | ४२          | सामान्यवे०   | 86        |
| 93     | आत्मोप <b>नि</b> षत् | ७६          | सामान्यवे०   | ९०        |
| 98.    | आरुण्युपनिषत्        | 9 ६         | सन्न्यास०    | \$        |
| 94.    | एकाक्षरोपनिषत्       | ६९          | सामान्यवे०   | 905       |
| ٩٤.    | कठरद्रोपनिषत्        | ८३          | सन्न्यास०    | 90        |
| 90.    | कलिसन्तरणोपनिषत्     | १०३         | वैष्णव०      | • 9 ६     |
| 96.    | कालामिरुद्रोपनिषत्   | २८          | शैव ०        | ३९        |
| 98.    | कुण्डिकोपनिषत्       | ৬४          | सन्न्यास०    | .२७       |
| २०.    | कृष्णोपनिषत्         | ९६          | वैष्णव०      | २१        |
| २१.    | कैवल्योपनिषत्        | १२          | <b>रोव</b> ० | ४६        |
| ۶٩.    | कौषीतिकवाह्मणोपनिषत् | २५          | सामान्यवे    | 999       |
| २३.    | क्षुरिकोपनिषत्       | 39          | योग०         | ३६        |
|        | S 36                 |             |              |           |

| संख्या     | उपनिषदां नामानि                | ईशा <b>दि</b> संख्या | संपुटनाम        | पुटसंख्या |
|------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|
| <b>२४.</b> | गणपत्युपनिषत्                  | ८९                   | शैव०            | ५८        |
| २५.        | गरुडोपनिषत्                    | 902                  | वैष्णव०         | 32        |
| २६.        | गर्भोपनिषत्                    | 90                   | सामान्यवे०      | 986       |
| २७.        | गोपालपूर्वतापिन्युपनिषत्       | 94                   | वैष्णव०         | 89        |
|            | गोपालोत्तरतापिन्युपनिषत्       | 94                   | वैष्णव०         | 40        |
| २८.        | जाबालोपनिषत्                   | 93                   | सन्न्यास०       | ३८        |
| २९.        | जाबाल्युपनिषत्                 | 808                  | शैव०            | ६५        |
| ३०.        | तारसारोपनिषत्                  | 53                   | <b>बै</b> ष्णव• | 96        |
| ३9.        | तुरीयातीतावधूतोपनिषत्          | ६४                   | सन्न्यास०       | 49        |
| ३२.        | तेजोबिन्दूपनिषत्               | ३७                   | योग०            | 84        |
| ३३.        | त्रिपाद्विभृतिमहानारायणोपनिषत् | 45                   | वैष्णव०         | ٤٤        |
| ३४.        | त्रिपुरातापिन्युपनिषत्         | 60                   | शाक्त०          | 99        |
| ३५.        | त्रिपुरोपनिषत्                 | 63                   | <b>গাক্ত</b> ০  | 9         |
| ३६.        | त्रिशिखिबाह्मणोपनिषत्          | 88                   | योग०            | 998       |
| ३७.        | दत्तात्रेयोपनिषत्              | 909                  | <b>बैष्णव</b> ० | 949       |
| ३८.        | दर्शनोपनिष्त्                  | 90                   | योग०            | १५२       |
| ३९.        | दक्षिणामूर्त्युपनिषत्          | 89                   | शैव०            | 90        |
| 80.        | देव्युपनिषत्                   | ۷٩                   | शाक्त०          | 43        |
| ٧٩.        | ध्यानबिन्दूपनिषत्              | ३९                   | योग०            | 966       |
| ४२.        | नादबिन्दूपनिष्त्               | ३८                   | योग०            | 298       |
| ४३.        | नारदपरिवाजकोपनिषत्             | ४३                   | संन्यास०        | 44        |
| 88.        | नारायणोपनिषत्                  | 96                   | वैष्णव •        | १६७       |
| 84.        | निरालम्बोपनिषत्                | ३४                   | सामान्यवे०      | 969       |
| ४६.        | निर्वाणोपनिषत                  | ४७                   | संन्यास०        | १३४       |
| ४७.        | नृसिंहपूर्वतापिन्युपनिषत्      | २७                   | वैष्णव •        | 908       |
|            | नृसिंहोत्तरतापिन्युपनिषत्      | २७                   | वैष्णव •        | २२३       |
| 86.        | पञ्चन्रह्मोपनिषत्              | ९३                   | शैव०            | 98        |
| 89.        | परत्रह्मोपनिषत्                | 96                   | संन्यास०        | 988       |
| 40.        | परमहंसपरित्राजकोपनिषत्         | ६६                   | संन्यास०        | 959       |
| 49.        | परमहंसोपनिषत्                  | 98                   | संन्यास०        | 909       |
| ५२.        | पाञ्जपतब्रह्मोपनिषत्           | ७७                   | योग०            | २२७       |
| ५३.        | पैङ्गलोपनिषत्                  | 49                   | सामान्यवे०      | 983       |
|            |                                |                      |                 |           |

| संख्या      | उपनिषदां नामानि               | ईशादिसंख्य। | संपुटनाम      | पुटसंख्या   |
|-------------|-------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| 48.         | प्राणामिहोत्रोपनिषत           | ९४          | सामान्यवे०    | २१७         |
| ५५.         | बह्वचोपनिषत्                  | 900         | शाक्त०        | 59          |
| <b>Υ</b> ξ. | बृहज्जाबालाप <b>निष</b> त्    | २६          | शैव ०         | ८७          |
| 40.         | ब्रह्मविद्योप <b>निष</b> त्   | ४०          | योग०          | <b>२</b> ४९ |
| 46.         | ब्रह्मोपनिषत्                 | 99          | संन्यास०      | 900         |
| 49.         | भस्मजाबालोपनिषत               | 60          | शैव०          | 928         |
| ξo.         | भावनोपनिषत्                   | 85          | <b>য়াক্ত</b> | ६८          |
| Ę9.         | मिक्षुकोप <b>निष</b> त्       | Ęo          | संन्यास०      | 990         |
| <b>६</b> २. | मण्डलब्राह्मणोपनिषत्          | 86          | योग०          | २७३         |
| <b>६</b> ३. | मन्त्रिकोपनिषत्               | ३२          | सामान्यवे०    | 224         |
| <b>६</b> ४. | महावाक्योपनिषत्               | ९२          | योग०          | ३०१         |
| ξų.         | महोपनिषत्                     | ६१          | सामान्यवे०    | २३४         |
| ξξ.         | मुक्तिकोपनिषत्                | 906         | सामान्यवे०    | ३४५         |
| <b>ξ</b> ७. | मुद्ग लोपनिषत्                | 40          | सामान्यवे०    | ३७८         |
| Ę C.        | मैत्रायण्युप <b>निषत्</b>     | 38          | सामान्यवे०    | ३८८         |
| £9.         | मैत्रेय्युपनिषत्              | २९          | संन्यास०      | 993         |
| vo.         | याज्ञवल्क्योपनिषत्            | ९७          | संन्यास०      | २१३         |
| ٠٩.         | योगकुण्डल्युपनिषत्            | ۶۶.         | योग०          | ३०७         |
| ७२.         | योगचूडामण्युपनिषत्            | ४६          | योग०          | ३३७         |
| ७३.         | योगतत्त्वोपनिषत्              | ४१          | योग०          | 3 4 3       |
| <b>68.</b>  | योगशिखोपनिषत्                 | \$ 3        | योग०          | ३९०         |
| ७५.         | रामपूर्वतापिन्युपनिषत्        | ५५          | वैष्णव ०      | ३०५         |
|             | रामोत्तरतापिन्युपनिषत्        | ५५          | वैष्णव०       | ३२६         |
| <b>υ</b> ξ. | रामरहस्योपनिषत्               | 48          | वैष्णव०       | 388         |
| vv.         | रुद्रहृदयोपनिषत्              | 64          | रौव ०         | 986         |
| vc.         | <b>ह्रद्राक्षजावालोपनिषत्</b> | 66          | शैव०          | १५६         |
| 69.         | वज्रसूचिकोप <b>निष</b> त्     | ₹€          | सामान्यवे०    | ४१६         |
| 60.         | वराहोपनिषत्                   | 96          | योग०          | 868         |
| 69.         | वासुदेवोपनिषत्                | ५६          | वैष्णव •      | ३७५         |
| ٤٩.         | शरभोपनिषत्                    | 40          | शैव०          | 9 ६ ६       |
| ٤٦.         | शाट्यायनीयोपनिषत्             | 99          | संन्यास०      | 222         |
| ۷8.         | शाण्डिल्योपनि <b>ष</b> त्     | ५८          | योग०          | ५१८         |

| संख्या       | उपनिषदां नामानि        | ईशादिसंख्या | संपुटनाम         |   | पुटसंख्या  |
|--------------|------------------------|-------------|------------------|---|------------|
| ۵٤.          | शारीरकोपनिषत्          | ६२          | सामान्यवे०       |   | -<br>४२३   |
| ۷ <u>۱</u> . | शुकरहस्योपनिषत्        | 34          | सामान्यवे०       | i | 829        |
| ٥٧.          | श्वताश्वतरोपनिषत्      | 98          | शैव०             |   | १७५        |
| 66.          | सन्न्यासोपनिषत्        | ६५          | संन्यास०         |   | <b>२३६</b> |
| ۷٩.          | सरस्वतीरहस्योपनिषत्    | 905         | शाक्त०           | 1 | હેર        |
| 90.          | सर्वसारोपनिषत्         | 33          | सामान्यवे०       |   | 888        |
| 89.          | सावित्र्युपनिषत्       | ७५          | सामान्यवे०       | 1 | 844        |
| 99.          | सीतोपनिषत्             | ४५          | য়াক্ <u>ন</u> ৹ |   | 68         |
| <b>९</b> ३.  | सुबालोपनिषत्           | ३०          | सामान्यवे०       |   | 860        |
| 98.          | स्योपनिषत्             | ৩৭          | सामान्यवे०       |   | 402        |
| 94.          | सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषत् | 904         | शाक्त०           |   | 904        |
| 94.          | स्कन्दोपनिषत्          | 49          | सामान्यवे०       |   | 406        |
| 80.          | हयग्रीवोपनिषत्         | 900         | वैष्णव०          |   | ३८३        |
| 96.          | <b>हंसोपनिषत्</b>      | 94          | योग०             | , | 449        |